| XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX                             | X<br>X<br>X<br>X<br>X<br>X             |
|--------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|
| है वीर सेवा मन्दिर                                                 | XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX |
| ूँ दिल्ली                                                          | X X X                                  |
| है वार संवा मन्दिर<br>दिल्ली<br>**<br>** कम संग्या<br>** कम संग्या | A<br>A                                 |
| X<br>X<br>X                                                        | 3                                      |
| X<br>X                                                             | 1 X                                    |
| अर्थ क्रम संस्था<br>अर्थ क्रम संस्था                               |                                        |
| अं कार न                                                           |                                        |
| र्हें<br>भ्वण<br>स्                                                | (<br>{}                                |
| MAKKKOONIKKIOKIOOOK KKKKA.                                         | 8<br>800                               |

प्रकाशक— उदयपुर विद्यापीठ सरस्वती मन्दिर, प्रान्तीन साहित्य शोध-संस्थानः उदयपुर ।

> मुद्रक— मथुराप्रसाद शिवहरं दी फाइन आर्ट प्रिटिङ्ग ऐस, अजमेर ।

## माक्कथन

राजस्थान ने भारत के इतिहास में बहुत महत्त्वपूर्ण भाग लिया, और यह श्रेय भारत के अन्य किसी भी भू-खएड को नहीं प्राप्त हुआ। बारहवीं शताब्दी के भी पूर्व से लेकर मुगलों के पतन तक राजम्थान बराबर मुसलमानों के आक्रमणों का प्रतिरोध करता रहा, और उनसे निरन्तर संघर्षरत रहा। इसका फल यह हुआ कि जब अंग्रेज मुगलों के उत्तराधिकारी बने, तो राजम्थान की एक अंगुल भूमि भी मुगलों के अधिकार में न थी। यह बात गौरव के साथ कहनी पड़ती है कि भारत का कोई भी अन्य प्रान्त इतने दीर्घकाल तक अविरत रूप से युद्धरत न रहा। इस भीषण संघर्ष काल के उत्थान-पतन में राजस्थान को कितना निस्तार्थ त्याग करना पड़ा होगा, कितना लोमहर्षक शौर्य प्रदर्शित करना पड़ा होगा, छः सौ वर्ष तक स्वतंत्रता की अजस्य जाला जाग्रत रस्तने के लिये कतनो ईधन की आवश्यकता हुई होगी, खतंत्रता के ध्येय को प्राप्त करने के लिये उसका कितना अटल निश्चय और अध्यवसाय होगा, म्वतंत्रता-संप्राम के भाग्वहन की शक्ति कितने गम्भीर और अज्ञय देश-प्रेम से प्राप्त की गई होगी, उसकी विचारधारा, भावना, सफलता पिछली दस शताब्दियों में कैसी रही होगी, उसकी विचारधारा, भावना, सफलता पिछली दस शताब्दियों में कैसी रही होगी ? इन सब बातों का मार्मिक दिग्दर्शन राजस्थान के साहित्य में ही प्राप्त हो सकता है।

राजम्थान की भाव-न्यंजना हिन्दी और राजम्थानी भाषा में हुई है। महान् हिन्दू जाति की संस्कृति और सभ्यता के द्योतक इस साहित्य को भावी सन्ति के हितार्थ राजम्थान ने सुरिच्चित रक्खा है।

अब भारत ने स्वतंत्रता प्राप्त करली है, और यह उपयुक्त समय है कि भारत की वीर-भावना और उत्साह नष्ट न हो, जिससे यह देश विश्व मे अन्याय और दुरा-चार का विरोध और दमन करने मे समये हो सके। हमारी वीरता का पुनर्जागरण प्राचीन साहित्य के अध्ययन से किया जा सकता है।

राजस्थान में हस्तिलिखित प्रन्थों की अपार निधि है। कर्नल टॉड, राजा राजे-न्द्रलाल मित्र, महामहोपाध्याय हरप्रसाद शास्त्री, डॉ० बूलर, भगडारकर, टैसीटरी आदि महानुभावों ने पुरातन हस्तिलिखित प्रन्थों की अन्वेषणा का सराहनीय कार्य किया है, परन्तु अधिकांश भाग तो अभी तक अनेन्नित ही है। ये हस्तिलिखित प्रतियां हमारे विचार-नेत्र को विस्तृत करेंगी, जीवन को अधिक उन्नत बनायेंगी, राष्ट्रीय उत्साह का श्रज्ञय स्रोत होंगी, भारतीय जीवन श्रौर संस्कृति के ऐक्य को स्थापित करेगी, श्रौर (हन्दू जाति के राष्ट्रीय भविष्य को व्यक्त करेंगी । इसमे सन्देह नहीं।

चदयपुर विद्यापीठ ने 'राजस्थान में हिन्दी के हस्तलिखित प्रन्थों की खोज' का प्रथम भाग सन् १९४२ में प्रकाशित किया, जिसमें १७५ हिन्दी प्रन्थों का उत्लेख है और साथ ही संनिप्त टिप्पण्याँ भी है। अब इसका यह दूसरा भाग भी प्रकाशित हो रहा है। इसमें १८३ हस्तलिखित अज्ञात हिन्दी प्रन्थों का विवरण है, जिनमें कोष, काव्य, वैद्यक, रक्ष-परीचा, संगीत, नाटक, इतिहास, कथा, नगरवर्णन, शक्रुन, सामुद्रिक आदि विभिन्न विषयों के प्रन्थ है, जो १०२ कवियों द्वारा रचित है। ये प्रन्थ कई सप्र-हालयों से प्राप्त हुए है, और प्राय: १७ वी से १९ वी शताब्दि तक के है। इनका सम्पादन-कार्य मेरे परम मित्र श्रीयुत अगरचन्दजी नाहटा द्वारा हुआ है। नाहटाजी ने जैन-साहित्य-चेत्र में सुख्यानि श्रप्त की है और वे अपने अनुसन्धान-कार्य को समय-समय पर पत्रों में प्रगट करने रहे है।

श्रीयुत नाहटाजी ने राजम्थान के हस्त-लिखित प्रन्थों की श्रन्वेषणा श्रीर संप्रह मे श्रपना बहुमूल्य समय श्रीर शक्ति का व्यय किया है,जिसके लिये हिन्दी साहित्य-प्रेमी उनके श्राभारी है।

प्राचीन साहित्य शोध-संस्थान, उदयपुर सम्वत् १९९८ वि० में स्थापित हुआ या और इतने अल्पकाल में ही उसने आशातीत सफलता प्राप्त की है। इस संस्था के संचालक न केवल विद्वान ही है, वरन कर्मठ भी है। सबसे अधिक विशेषता की बात तो यह है कि अच्छी से अच्छी सामग्री का ये बहुत ही अल्प व्यय से निर्माण करते हैं, जिनसे इनकी आश्चर्यजनक मितव्यियता प्रगट होती है। अतः हम श्री जनाईनरा-यजी नागर और श्री पुरुपोत्तमजी मेनारिया तथा अन्य कार्यकर्ताओं को जितना धन्यवाद दें थोड़ा है।

अन्त में मुक्ते यही कहना है कि भारतीय हस्त्तलिखित सामग्री के परिचय के लिय ऐसी प्रन्य-सूचियों की नितान्त आवश्यकता है।

कलकत्ता आश्विम शुक्का ८ सं० २००४ वि०

घोटेखाल जैन

# दो ग्राब्द

उदयपुर विद्यापीठ गत दस वर्षों से अपनी विविध संस्थाओं द्वारा राजस्थान में शिल्लासमक, साहित्यक, सांस्कृतिक और लोकोत्थान का कार्य कर रही है तथा अब वह संपूर्ण विद्यापीठ का रूप प्रहण कर चुकी है। महाविद्यालय, अमजीवी विद्यालय, कलाकेन्द्र, सरस्वती मन्दिर (जिसमें प्राचीन साहित्य शोध-संस्थान संयुक्त है) महात्मा, गांधी लोक शिल्लण विद्यालय, मोहता आयुर्वेद सेवा सदन, प्रगतिशील प्रकाशन संस्थान (जिसमे विद्यापीठ प्रेस संयुक्त है), राम सन्स टैक्निकल इंस्टीक्यूट और जनपद इसकी संस्थाएं हैं।

सरस्वती मन्दिर साहित्यिक-सांस्कृतिक निर्माणात्मक एवं शोध सम्बन्धी कार्य करने की योजना के साथ अप्रसर हो रहा है। इसके लिये मेवाइ सरकार ने कृपा कर शहर के निकट ही सात बीधा जमीन भी बिना मृत्य लिये प्रदान की है, जिसके लिये वह हमारे धन्यवाद की पात्र है। प्राचीन साहित्य शोध-संम्थान के सामने अन्य प्रवृत्तियों के साथ राजस्थान में िन्दी के हस्तलिखित प्रन्थों की खोज का विस्तृत और महत्त्वपृर्ण कार्य भी है। राजस्थान में हिन्दी के हस्तलिखित प्रन्थों की खोज भाग २ का प्रकाशन बहुत विलम्ब से हो रहा है और इसके बाद आगे के दो भागों के मुद्रण का कार्य भी शेष है। आशा है अब शीध ही शोध-संस्थान इनको प्रकाशित करने में समर्थ होगा।

संस्थान श्रीयुत्, अगरचन्दर्जी नाहटा का अत्यन्त आभारी है, जिन्होंने इस महत्त्वपूर्णी प्रन्थ को बड़े परिश्रम, अनुभव और ठोस अध्ययन के आधार पर तैयार किया है। इस कार्य मे हमें श्रीयुत्, नाहटार्जा से बहुत आशा है और वे पूर्ण होगी-इसमें सन्देह नहीं।

मेवाड़ सरकार ने कृपा कर अपनी विशेष स्वीकृति से १०००) ह० की सहायता इस प्रन्थ के प्रकाशनार्थ प्रदान की है। इसके लिये संस्था सरकार को हार्दिक धन्यवाद देती है श्रीर श्राशा करती है कि इस महत्वपूर्ण प्रन्थमाला के आगामी प्रकाशनों के लिये भी मुद्रण का श्रिधकांश व्यय प्रदान करेगी।

श्रीयुत्, छोटैलालजी जैन, कलकत्ता ने कृपा कर प्रस्तुत प्रन्थ के लिये श्रपना प्राक्क-थन लिखना स्वीकृत किया तद्थे हम श्रापके बहुत श्राभारी है।

उदयपुर विद्यापीठ } कार्तिक कृष्ण ७, २००४ वि० श्रर्जुनलाल महता पीठ मन्त्री राजस्थान मे प्राचीन माहित्य, लोक-साहित्य, इतिहास और कलाविषयक शोध-कार्य करने के लिये उदयपुर विद्यापीठ द्वारा वि० सं० १९९८ मे प्राचीन साहित्य शोध-संस्थान की स्थापना की गई थी। योजनानुसार इसके विभागान्तर्गत कई महत्त्वपूर्ण प्रवृत्तियां स्थापित एवं विकसित हो चुकी हैं। जैसं- १-राजस्थान मे हिन्दी के हस्तलिखित प्रन्थों की खोज, २—चारणगीत माला, ३—राजस्थान गौरव प्रन्थमाला, ४—राज-स्थानी कहावत माला, ५—राजस्थानी लोकगीत माला, ६-ख० गोरीशंकर हीराचन्द स्रोमा निवन्ध संग्रह, ७—महाकवि सूर्यमल श्रासन, ८—शोध-पत्रिका और ९—संप्र-हालय श्रादि।

सर्पप्रथम हस्तलिखित प्रन्थों की खाज का कार्य प्रागंभ किया गया था। उस समय विद्वानो का राजकीय श्रथवा व्यक्तिगत पुस्तकभएडारो मे प्रवेश पा सकना श्रीर वहां के हम्निलिखित प्रन्थों का विवरण नैयार करना आज से कही अधिक कठिन था। किन्तु इस कार्य में सफलता मिली और श्रीयृत्, पंट मोतीलाल मेनारिया एमट एट द्वारा प्रस्तुत खोज का प्रथम विवरगा-प्रनथ प्रकाशित कर दिया गया। इस प्रनथ के रूप मे द्वितीय विवरण-प्रनथ भी प्रकाशित किया जा रहा है। आगे के तृतीय और चतुर्थ भाग भी-एक श्रीयुत्, उदयसिह भटनागर एम० ए० का, दूसरा श्रीयुत् , त्रागरचन्द नाहटा का प्रस के लिये प्रस्तुत हैं। स्त्राशा है शोध-संस्थान शीघ्र ही इनको भी प्रकाशित करने मे समर्थ होगा । तब तक कई नवीन भाग तैयार हो जावेंगे । चारणगीतमाला के लिये लगभग १०५० गीत अब तक एकत्रित किये जा चुके है । और प्रथम-द्वितीय भाग का सम्पादन-कार्य भी समाप्तप्रायः है। राजम्थान-गौरव-प्रन्थमाला के अन्तर्गत सहाकवि चन्द कृत पृथ्वीराज रासा का श्रामाणिक संस्करण शस्तुत किया जा रहा है। श्रीयुन्, कविराव मोहनसिंह के सम्पादकत्व और श्रीयुत्, भगवतीलाल भट्ट के संयोजन से पृथ्वीराज रासो-कार्यालय द्वारा इसके ३३ प्रस्तावो का कार्य समाप्त हो गया है। राज-स्थानी कहावत माला की प्रथम 'पुस्तक मेवाड़ की कहावते' भाग १. सम्पादक श्रीयृत्, ५० लक्ष्मीलाल जोशी एम० ए० एल० एल० बी० प्रकाशित हो चुकी है। दितीय पुस्तक 'प्रतापगढ़ की कहावतें' सम्पादक श्रीयुत्, रत्नलाल महता, बी० ए०, एल० एल० बी० श्रौर तृतीय पुस्तक 'राजस्थानी भील कहावते' सम्पादक-श्रीयुत्, पुरुषोत्तम मेनारिया

'साहित्यरत्न' प्रेस के लिये तैयार है। चतुथे पुस्तक 'मेवाड़ की कहावते' भाग—२. सम्पादक श्रीयुन्, पं० लक्ष्मीलाल जोशी एम० ए० एल० एल० बी० का कार्य भी चल रहा है। मेवाड़ के विभिन्न विभागों से लगभग ६०० लोकगीतों का संप्रह कार्य किया जा चुका है। इनमें भील गीत मुख्य है। स्व० डॉ० गौरीशंकर हीराचन्द खोभा के निबन्ध चार भागों में प्रकाशित किये जावेगे। नवीन खोज के अनुसार टिप्पिएयां जोड़ने का महन् कार्य छपा कर श्रीयुन्, डॉ० रघुवीरसिह एम० ए०, डी० लिट्०, एल एल० बी०, महाराजकुमार सीतामऊ ने प्रारंभ कर दिया है और प्रथम भाग शीब ही प्रेस में दिया जाने वाला है। महाकवि सूर्यमल खासन के तृतीय अभिभाषक श्रीयुन्, डॉ० सुनीतिकुमार चाटुज्या एम० ए०, डी० लिट्, अध्यच भाषातत्त्विभाग कलकत्ता विश्वविद्यालय के 'राजस्थानी भाषा' विषयक भाषण प्रेस में हैं। शोध-पूर्ण निबन्धों के प्रकाशनार्थ और शोध-कार्य को प्रगति देने के उद्देश्य से त्रैमासिक 'शोध-पत्रिका' का प्रकाशनार्थ और शोध-कार्य को प्रगति देने के उद्देश्य से त्रैमासिक 'शोध-पत्रिका' का प्रकाशन भी चैत्र सं० २००४ वि० से प्रारंभ किया गया है। संस्थान का संग्रह-कार्य भी प्रगति पर है। प्राप्त जमीन पर संग्रहालय का भवन निर्मित होते ही संग्रहालय की उपयोगिता और प्रगति कई गुनी बढ़ जायगी। कई कि नाइयों को सहते हुए भी इस प्रकार शोध-संस्थान खपने ध्येय की और खप्रसर हो रहा है।

राजस्थान में हिन्दी के हम्निलिंग्वित प्रन्थों की खोज का कार्य सर्वथा नवीन और महत्त्वपृशों है। यह बहुत आवश्यक है कि समम्न राजस्थान में खोज का यह प्रारम्भिक कार्य शीव्रातिशीव्र समाप्त हो जाय। राजस्थान के विद्वानों, धनी-मानी सज्जनों और रियासती सरकारों की पूरी पूरी सहायता इसके लिये पूर्णतया अपेन्तित है इसी से यह संभव है। आशा है राष्ट्रनिर्माश के इस महत्वपृश्णे कार्य में शोध-संस्थान को अवश्य ही पूर्ण सहयोग मिलेगा।

उदयपुर विद्यापीठ सरस्वती मन्दिर, प्राचीन साहित्य शोध-सम्थान. कार्तिक क्रुणा ७, २००४ वि०

पुरुषात्तम मेनारिया सश्चालक

## प्रस्तावना

भारतीय वाडमय बहुत ही विशाल एवं विविधतापूर्ण है । श्रध्यात्मप्रधान भारत में भौतिक विज्ञान ने भी जो आश्चर्यजनक उन्नति की थी उसकी गवाही उपलब्ध प्राचीन साहित्य भूली प्रकार से दे रहा है। यहाँ के मनीपियों ने जीवनोपयोगी प्रत्येक विषय पर गंभीरता से विचार एवं अन्वेपण किया और वे भावी जनता के लिये उसका निचोड प्रन्थों के रूप में सुर्राज्ञत कर गये। उस अमर वाङ्मय का गुण्गान करके गौरवानुभृति करने मात्र का अब समय नहीं है। समय का तकाजा है-उसे भली भौंत अन्वेषण कर श्रीघ ही प्रकाश में लाया जाय। पर खेद के साथ लिखना पड़ता है कि हमारे गुणी पूर्वजो की अनुपम एवं अनुमाल धरोहर के हम सच्चे अधिकारी नहीं बन सके। हमारे उस अमृतोपम वाष्ट्रमय का अन्वेपण एवं अनुशीलन पाश्चात्य विद्वानों ने गत शताब्दी में जितनी तत्परता एवं उत्साह के साथ किया हमने उसके एकाधिकारी - ठेकेदार कहलाने पर भी उसके शतांश में भी नहीं किया, इससे ऋधिक प्रिताप का विषय हो ही क्या सकता है ? जिन अनमील प्रन्थों को हमारे पूर्वज बड़ी श्राज्ञा एवं उत्साह के साथ, हम उनके ज्ञानधन से लाभान्वित होते रहे—इसी पवित्र उद्देश्य से बड़े कठिन परिश्रम से रच एवं लिखकर हमे सौंप गये थे, हमने उन रही की पहिचाना नहीं। वे नष्ट होते गये व होने जा रहे है तो भी उमकी भी सुधि तक नहीं ली ! किसी माई के लाल ने उसकी और नजर की तो वह उसे व्यर्थ का भार प्रतीत हुआ और कौडियों के मौल पराय हाथों मौप दिया। सुधि नहीं लेने के कारण जल एवं उदेई ने उसका विनाश कर डाला । कई व्यक्तियों ने उन प्रन्थों को फाडफाड कर पुड़ियां बांध कर लखे लगा दिया। कहना ोगा कि इनसे तो वे अच्छे रहे जिन्होने श्राल्य मृत्य मे ही सही बेच डाला, जिसमे श्रीधकारी व्यक्ति श्राज भी उनमे लाभ उटा रहं है। जिन्होंने पैसा देकर खरीटा है वे उस संभालेंगे तो सही। हमें तो प्रवेजों के श्रम का मुल्य नहीं, पैसे का मुल्य हैं, अतः बिना पैसे प्राप्त चीज की कदर भी कैसे करते ?

भारतीय साहित्य की विशेषता एवं उपयोगिता को ध्यान में रखते हुए लाहोर निवासी पं० राधाकृष्ण के प्रस्ताव को सं० १८९८ में स्वीकार कर भारत सरकार ने उसके अन्वेषण एवं संग्रह की श्रोर ध्यान दिया। फलतः हजारो प्रन्थों की लचाधिक प्रतियों का पता लग चुका है। डॉ॰ कीलहार्न, बूलर, पीटर्मन, भांडारकर, बर्नेल, राजेन्द्रलाल मित्र, हरश्साद शास्त्री श्रादि की खोज रिपोटों एवं सूचीपत्रों को देखने से हमारे पूर्वजों की मेघा पर श्राश्चर्य हुए बिना नहीं रहता। डा॰ श्राफेक्ट ने 'कैटेलो-गस कैटेलोगरम' के तीन भागों का तैयार कर भारतीय साहित्य की श्रानमांल सेवा की है। उसके पश्चान् श्रोर भी श्रानेक खोज रिपोटें एवं सूचीपत्र श्रकाशित हो चुके हैं जिनके श्राधार से मद्रास युनिवर्सिटी ने नया 'कैटेलोगस कैटेलोगरम' श्रकाशित करने की श्रायोजना की है। खोज का काम श्रव दिनोंदिन श्रगि पर है श्रवः निकट भविष्य में हमारी जानकारी बहुत बढ़ जायगी, यह निर्विवाद है।

## हिन्दी भाषा का विकास एवं उसका साहित्य-

प्रकृति के स्राटल नियमानुसार सब समय भाषा एकमी नहीं रहती, उसमें परिवर्त्तन होता ही रहता है। वेदों की स्राप्त माषा से पिछली संस्कृत का ही मिलान की जिये यही सत्य सन्मुख स्रायगा। इसी प्रकार प्राकृत स्रपन्नेश से परिण्यत हुई और स्नागे चलकर वह कई धाराओं से प्रवाहित हो चली। वि० सं० ८३५ से जैनाचार्य दान्तिएयचिन्हमूरि न जालोर से रचिन 'कुवलयमाला' से एसी ही १८ भाषाओं का निर्देश करते हुए १६ प्रान्तों की भाषाओं के उदाहरण उपस्थित किये हैं। सेरे नम्नमतानुसार हिन्दी स्नादि प्रान्तीय भाषाओं के विकास की जानने के लिये यह सर्वप्रथम महत्वपूर्ण निर्देश हैं। हिन्दी भाषा की उत्पत्ति पर विचार करते हुए कुवलयमाला से निर्देश से बोले जाने वाले 'तेरे मेरे स्नाउ' शब्द ११५० वर्ष होजाने पर भी स्नाज हिन्दी से उसी रूप से व्यवहत पाये जाते हैं। १८ वी शताब्दी से सम्य देश से बोले जाने वाले 'तेरे मेरे स्नाउ' शब्द ११५० वर्ष होजाने पर भी स्नाज हिन्दी से उसी रूप से व्यवहत पाये जाते हैं। १८ वी शताब्दी के सुप्रसिद्ध विद्वान् श्री जिनप्रभसूरि या उनके समय के रचित गुर्जरी, मालर्वा, पूर्वा स्रोर मरहर्टी भाषा की बोली नामक कृति उपलब्ध है उससे हिन्दी का सम्बन्ध पूर्वी के ही स्रधिक निकट झात होता है। स्नुप संस्कृत पुस्तकालय से ''नव बोली छंद'' नामक रचना प्राप्त है

<sup>9—</sup>पुरातत्वान्वेषण का आरंभ सन् १७७४ के १४ जनवरी को सर विलीयम जीन्स के पशियाटिक सोसायटी की स्थापना से शुरु होता है।

इसके सम्बन्ध में मुनि जिनविजयजी का "पुरातत्व संशोधन नो पूर्व इतिहास" निबंध दृष्टस्य है जो आर्यविचान्यान्यानमाला में प्रकाशित है।

२---देखें अपर्श्रंश कान्यत्रयी पु० ९१ से ९४। ३ - राजस्थानी, वर्ष ३ अंक ३ मे प्रकाशित।

उससे भी हिन्दी का सम्बन्ध दिख़ी एवं पूर्व की बोली से ही सिद्ध होता है अथोत् हिन्दी मूलत: मध्यदेश एवं पूर्व के आर की भाषा है।

मध्यप्रदेश भारत का हृद्य खानीय होने से साधु सन्तों ने यहाँ की भाषा में अपनी वालियाँ प्रचारित की। वे लोग सर्वत्र घूमते रहते हैं अतः उनके द्वारा हिन्दी का सर्वत्र प्रचार होने लगा। इसके पश्चात् मुमलमानी शासकों ने दिख़ी को भारतवर्ष की राजधानी बनाया अतः उसकी आसपास की बाली को प्रोत्साहन मिलना खाभाविक ही था। इधर अजमंडल जो कि भगवान कृष्ण की लीलाभूमि होने के कारण, हिन्दु को का तीर्थधाम होने से एवं राजपूताना उसका निकटवर्ती प्रदेश होने के कारण अजभाषा का प्रचार राजधान में दिनोदिन बढ़ने लगा। महाकित सूरदास आदि का साहित्य और बहुभसम्प्रदाय के राजध्यान में फैल जाने से भी अजभाषा के प्रचार में बहुत कुछ मदद मिली। राजपृत नरेशों ने हिन्दी के कवियों को बहुन प्रोत्साहन दिया। अज के अनेक कियों को राजध्यान के राजदरबारों में आश्रय मिला। फलतः सैकड़ों कियों के हजारों हिन्दी प्रन्थ राजधान में रचे गये। अन्यत्र रचित उपयोगी एवं महत्वपूर्ण प्रन्थों की राजध्यान के विविध राजधान में विज्ञाल संख्या में संप्रह की गई जिसका आभास राजध्यान के विविध राजकीय संप्रहालयों एवं जैनज्ञान मंडारों आदि में प्राप्त विश्वाल हिन्दी साहित्य से मिल जाता है।

वैस तो हिन्दी का विकास ८ वी शताब्दी से माना जाता है और नाथपंथी-योगियों और जैन विद्वानों के विपुल अपभ्रंश काव्यों से उसका घनिए सम्बन्ध है पर हिन्दी भाषा का निखरा हुआ रूप खुसरों की कविता से नजर आता है। यशपि उनकी रचनाओं की प्राचीन प्रति प्राप्त हुए बिना उनकी भाषा का रूप ठींक क्या था, नहीं कहा जासकता। उसके पश्चात् सबसे अधिक प्रेग्णा कवीर के विशाल साहित्य से मिली है। नूरक चंदा-मृगावती, पद्मावत आदि कितपय प्रेमाख्यानों से १५ वी १६ वी शताब्दी के हिन्दी भाषा के रूप का पता चलता है पर इसका उन्नतकाल १७ वीं शताब्दी है। सम्राट् अकवर के शान्तिपृर्ण शासन का हिन्दी के प्रचार से बहुत बड़ा हाथ रहा है। वास्तव से इसी समय हिन्दी की जड़ सुदृद्द रूप से जम गई और आगे चलकर यह पौधा बहुत फला फुला। हिन्दी ने अपनी अन्य सब भाषाओं को पींछे छोड़ कर जो अभ्युद्य लाभ किया वह सचमुच आश्चर्यजनक एवं गौरवास्पद है।

सरहप्पा, कण्हपा, गौरक्षपा, आदि नाथपंथा योगी एवं जैन कवियां के रचना
 के उदाहरण देखने के लिये 'हिम्दी काव्य धारा' प्रनथ का अवलोकन करना चाहिये।

१७ वी और १८ वा शताब्दी में हिन्दी के अनेक सुकिवयों का प्रादुर्भाव हुआ जिनकें लिल काव्यों ने इसकी सुख्याति सर्वत्र प्रचारित करदी। इधर राजसभाओं में इन कियों द्वारा हिन्दी की प्रतिष्ठा बढ़ी उधर कबीर, सूर के पदी एवं तुलसीदासजी की रामायण ने जनसाधारण में हिन्दी की धूम सी मचादी फलत: इसका साहित्य इतना समृद्ध, विशाल एवं विविधतापूर्ण पाया जाता है कि अन्य कोई भी भाषा इसकी तुलना में नहीं खड़ी हो सकती।

# हिन्दी साहित्य की शोध-

प्राचीन हिन्दी साहित्य की विशालता की और ध्यान देते हुए नागरीप्रचारिणी सभा ने सर्वप्रथम हिन्दी प्रन्थों के विवरण संग्रह करने की उपयोगिता पर ध्यान दिया। सभा ने सन् १८९८ तक तो एशियाटिक सोसायटी एवं संगुक्त प्रदेश की सरकार का ध्यान इस और आकर्षित किया पर वह विशेष फलफ्द नहीं होने में १८९९ में प्रान्तीय सरकार का ध्यान आकृष्ट किया। उसने ४००) के वार्षिक सहायता देना व रिपोटें अपने खर्च से प्रकाशित करना स्वीकार किया। यह सहायता बढ़ते-बढ़ने दो हजार तक जा पहुँची। इस प्रकार सन् १९०० से लगाकर ४० वर्ष होगये। निरन्तर खोज होते रहने पर भी हिन्दी भाषा का अभी आधा साहित्य भी हमारी जानकारी में नहीं आया। अनेक स्थान तो अभी एस रह गये हैं जहाँ अभीतक विलक्कल अन्वेषण नहीं हो पाया। राजपृताने को ही लीजिय इसमें अनेक रियासते है और बहुतसे राज्यों में कई राजा बड़े विद्याप्रमी हा गये हैं। उनके आश्रय एवं प्रोत्साहन से बहुत बड़े हिन्दी साहित्य का निर्माण हुआ है पर उनमें में जांधपुर आदि के राज्य-पुस्तकालयों के कुछ प्रन्थों को छोड़ प्रायः सभी प्रन्थ अभीतक अन्वेषक की बाट जो रहे हैं। जहाँतक मुक्ते कात है इसकी और सर्वप्रथम लक्ष्य देने वाज अन्वेषक मुंशी देवीप्रसादर्जी है। आपने 'राज रसनामृत', 'कविरवमाला', 'महिलामृदुवाणी' आदि में राजस्थान के हिन्दी 'राज रसनामृत', 'कविरवमाला', 'महिलामृदुवाणी' आदि में राजस्थान के हिन्दी 'राज रसनामृत', 'कविरवमाला', 'महिलामृदुवाणी' आदि में राजस्थान के हिन्दी 'राज रसनामृत', 'कविरवमाला', 'महिलामृदुवाणी' आदि में राजस्थान के हिन्दी

<sup>1—</sup>खेद है कि सरकार ने कुछ रिपोर्टे प्रकाशित करने के पश्चात् कई वर्षों से प्रकाशन बंद कर दिया है। प्रकाशित सब रिपोर्टे अब प्राप्त सी नही। अतः आजतक की खोज से प्राप्त हिन्दी प्रंथों के विवरणों की संग्रहसूची प्रकाशित होनी अस्यावश्यक है। नागरी प्रचारिणी सभा के हस्तिलिंखत हिन्दी पुस्तकों का संक्षिप्त विवरण (१९४३ तक का ) प्रकाशन प्रारम किया था वह भी अधुरा ही पड़ा है। सभा को उसे शीध्र ही प्रकाश से लाना चाहिये ताकि भावी अन्वेषकों को कौन-कौनसे कवियों एवं प्रंथों का पता आजतक लग चुका है जानने से सुगमता उपस्थित हो। 'हिन्दी पुस्तक साहित्य' प्रन्थ से जिस प्रकार मुद्दित 'हिन्दी पुस्तकों की आवश्यक जानकारी प्राप्त होती है उसी हंग से प्राचीन प्रन्थों के सम्बन्ध से भी एक प्रन्थ प्रकाशित होना चाहिये।

कियों को प्रकाश में लाने का महत्वपूर्ण कार्य किया। सं० १९६८ में द्वितीय हिन्दी साहित्य सम्मेलन के कार्य-विवरण (दूसरे भाग) मे आपका 'राजपूताने मे हिन्दी पुस्तको की खोज' शीर्षक लेख प्रकाशित हुआ है जिसमे ३३८ हिन्दी प्रन्थो की अवरादि कम-सूची दी गई है। उसमे आपने यह भी लिखा है—सूचियों की कई जिल्दे बन गई हैं। श्री मोतीलालजी मेनारिया ने भी आपके ८०० कियों की सूची मिश्र-बन्धुओं को भेजने एवं उनमे २०० नवीन कियों के निर्देश होने का उल्लेख किया है अत: उन जिल्दों को उनके वंशजों से प्राप्त कर प्रकाशित करना परमावश्यक है। उससे बहुतसी नवीन जानकारी प्रकाश में आने की संभावना है।

राजस्थान ने श्रपनी स्वतंत्र भाषा होने पर भी एवं उसमे विपल साहित्य की रचना करने पर भी हिन्दी भाषा की जो महान सेवा की है वह विशेष रूप से उल्लं-खनीय है। ख॰ सूयेनारायणजी पारीक ने १. राजस्थान की हिन्दी सेवा, २. राजस्थान के राजाश्रो की हिन्दी सेवा. ३. राजस्थान की हिन्दी कवि-कवयित्रीयें श्रादि विस्तृत लेखां द्वारा इस पर प्रकाश डाला था' पर राजस्थान में हिन्दी प्रन्थों की हजारों प्रतिये है अत: ऐसे प्रयत्न निरन्तर होतं रहने वांछनीय है। छुटकर प्रयत्नो से विशेष सफलता नहीं भिल सकती। यहां तो वर्षों तक निरंतर खोज चाछ रखने का प्रयत्न करना होगा। नागरी प्रचारिम्मी सभा की भाति दो तीन वेतनभागी व्यक्ति रखकर राजकीय प्रसिद्ध संप्रहालयो, पुराने खानदानो, विद्याश्रेमी घरानो, जैन उपासको, साधु सन्तो के मठो मे और गांव-गांव में, घर-घर में घूम फिर कर तलाश करनी होगी। क्योंकि बहुत से ब्रन्थ ऐसे है जिनकी अन्य प्रतिलिपिय नहीं हो पायी उनकी प्राप्ति कवि के आश्रयदाता या बंशजो क पास ही हो सकती है। कई व्यक्ति आज बहुत हीन दशा में है पर उनके पूर्वज बड़ विद्वान व विद्याप्रमी हो गये। उनके पास पूर्वजो के संप्रहीत अनेको दुर्लभ-बन्ध प्राप्त हो सबेगे। बीकानेर, जोधपुर, जयपुर, अलवर, बंदी आदि अनेको राजकीय संप्रहालयों के ऋतिरिक्त दो महत्वपूर्ण संप्रह भी राजस्थान में है वे है—विद्याविभाग कांकरोला श्रीर प्रोहिन हरीनागयणजी जयपुर के संप्रहालय। इन सब संप्रहालयो की खोज रिपोर्ट अति शीघ्र प्रकाशित होनी चाहिये।

## पस्तूत ग्रंथ का संकलन —

उदयपुर विद्यापीठ ने राजस्थान मे हिन्दी प्रन्थों की शोध का परमावश्यक कार्य १---राजस्थान के आधुनिक हिन्दी विद्वानों के सम्बन्ध में 'राजस्थान के हिन्दी साहित्यकार' नामक अन्थ देखना चाहिये जो कि हिन्दी परिपद्, जयपुर से प्रकाशित है। हाथ में लेकर बहुत ही सराहनीय कार्य किया है। इसकी श्रोर से श्री मोतीलालजी मेनारिया एम० ए० के संप्रहीत एवं सम्पादित ''राजस्थान में हिन्दी के हस्तलिखित प्रन्थों की खोज'' का प्रथम भाग सन् १९४२ में प्रकाशित हो चुका है। उदयपुर विद्यापिठ के शोध-संस्थान द्वारा यह कार्य मुक्ते भी सोपा गया श्रीर में श्रपना कार्य शीघता से सम्पन्न कर सकूं इसके लिए सहायतार्थ श्री पुरुषोत्तमन्त्री मेनारिया साहित्यरत्न भी कुछ समय बाद बीकानर श्रा गये। यहुतसे प्रन्थों के नोट्स मैने पहले ले ही रखे थे। उनके श्राने से वह कार्य पूरं वेग से चलाया गया श्रीर दस बारह दिनों में ही कुल मिलाकर एक भाग की जगह दो भागों के योग्य विवरण संप्रहीत होगये श्रतः उनका विषय-वर्गीकरण करके करीब श्राधे विवरण प्रस्तुत प्रन्थ में दूसरे भाग के रूप में प्रकाशित करने का निश्चय कर लिया तदनुमार यह प्रन्थ पाठकों की सेवा में उपस्थित है।

विवरण लेते समय पहले तो सभी हिन्दी प्रन्थों का विवरण लिया जाना सोचा गया था, पर जम मने अपने संग्रह का ही टटोला तो छोटे बडे ५०० के करोब हिन्दी प्रन्थ उपलब्ध हुए अतः मैने यही उचित समका कि अभीतक हिन्दी जगत् में अज्ञात प्रन्थ ही सैकडो उपलब्ध है और उनमें से बहुतसे विविध दृष्टियों से महत्वपूर्ण है अत. उनका विवरण ही पहले प्रकाश में आना चाहिये अन्यथा पूर्व ज्ञात प्रन्थों का परिचय प्रकाशित करने से व्यथे ही सभय शक्ति एवं द्रव्य अर्थ का अपव्यय होगा और संभव है अज्ञात प्रन्थों के प्रकाश में लान का माका ही नहीं मिले जो बहुत अन्याय होगा। बीकानर में अन्तुप संस्कृत लाइनेरी नामक राजकीय संप्रहालय भी बहुत ही पहत्वपूर्ण है। उसमें विविध विषयों के महत्वपूर्ण प्रन्थों की १२ हजार प्रतिये हैं जिनमें हिन्दी प्रन्थों की प्रतिये भी १ हजार के लगभग है। अतः अज्ञावधि अज्ञात प्रन्थों के ही विवरण संप्रहीत करने पर कई भाग होजाने संभव है। इन सब बातो पर विचार करके दो भाग के उपगुक्त विवरण ले लिये जाने पर उस कार्य को स्थित कर दिया गया एवं काशी नागरी अचारिणी सभा हारा प्रकाशित हम्नलिखन हिन्दी पुम्तकों का संचित्र विवरण से चेक कर जिनका विवरण उसमे आगया था उन्हे अलग निकालकर विवरण से चेक कर जिनका विवरण उसमे आगया था उन्हे अलग निकालकर विवरण से चेक कर जिनका विवरण उसमे आगया था उन्हे अलग निकालकर विवरण से चेक कर जिनका विवरण उसमे आगया था उन्हे अलग निकालकर विवरण से चेक वर जिनका विवरण उसमे आगया था उन्हे अलग निकालकर विवरण से चेक कर जिनका विवरण उसमे आगया था उन्हे अलग निकालकर विवरण से चेक कर जिनका विवरण उसमे आगया था उन्हे अलग निकालकर विवरण अश्वात प्रन्थों के विवरणों हिन्दी विद्यापीठ शोध-संस्थान के सञ्चालक श्री

<sup>9—</sup>जिनमे से १८६ प्रन्था के विवरण प्रस्तुत प्रन्थ में प्रवाशित हो रहे हैं। अविशिष्ट विवरणों में १ पुराण उपनिषद्, २ संत साहित्य, ३ कृष्ण कान्य, ४ वेदान्त, ५ नीति, ६ जैन• साहित्य, ७ शतक, ८ वावनी, ९ फुटकर इन विषयों के प्रन्था के विवरण चौथे भाग में प्रकाशित होंगे।

पुरुषोत्तमजी मेनारिया के सुपर्द कर दिये। मेरी हस्तलिपि बड़ी दुष्पाट्टय है और मेनारियाजी ने जो विवरण लिये वे भी बड़ी उतावली मे लिये थे अतः प्रेस कापी करने करवाने का अम भी मेनारियाजी ने ही उठाया।

## विवरण लिखने की पद्धति--

प्रस्तुन ग्रन्थ मे विवर्ण संग्रह की पद्धति मे आपको कई नवीनताएं प्रतीत होंगी खत: उनके सम्बन्ध में स्पर्शकरण करदेना आवश्यक है। प्राचीन हस्तलिखित प्रतियों के अवलोकन एवं सूची बनाने में मेरी अत्यधिक अभिरुचि रही है। मेरे साहित्य साधना के १८ वर्ष बहुत कुछ इसी कार्य म बीते हैं। पाश्चात्य एवं भागतीय अनेक विद्वानों के सम्मादित पचासो सूर्चापत्रों (जिनने भी अधिक मुक्ते ज्ञात हुए व मिल सके ) को देखा एवं ४० हजार के लगभग प्रतियों की सूची तो मैंने खबं बनाई है अत: उसके यन्त्रिचित् अनुभव के वल पर मुक्ते प्रचलित पद्धति मे कुछ सुधार करना श्रावश्यक प्रतीत हुआ। मेरे नम्न मनानुसार विवरण मे श्रपनी श्रीर से कम से कम लिखकर प्रन्थकार, प्रन्थ एवं प्रति के सम्बन्ध में प्राप्त प्रति से ही व्यावश्यक उद्धरण अधिक रूप में लिया जाना ज्यादा अन्छा है। पाठ में को बतलाने योग्य जो कछ समभा जाता है वह प्रनथकार के शब्दों ही में रखा जाय तो उसकी प्रमाणिकता बहत बढ़ जायगी। विवरण लिखने वालो की जरासी असावधानी या गुल-भ्रान्ति से परवर्ती पचासो प्रन्थ उस अल के शिकार हो जाने मैने स्वयं देखा है क्योंकि उनको प्रमाण माने बिना काम चलता नहीं श्रौर उसके श्रनुकरण में जितने भी व्यक्ति शिखेगे सभी उसी भ्रान्ति को दहरात जायेंगे। मौलिक श्रन्वेषण व जाँच कर लिखन वाले हैं कितने ? त्रातः मैने प्रन्थ के उद्धरण अधिक प्रमाण में लिये है और अपनी त्यार से कुछ भी नहीं या कम से कम लिखने की नीति वरती है। प्रन्थ का नाम, प्रन्थकार उनका जितना भी परिचय प्रन्थ में हैं, प्रन्थ का रचनाकाल, प्रन्थ रचने का आधार आदि जातव्य जिस प्रन्थ में संजेप या विस्तार से जिनना मिला विवरण में ले लिया है जिससे प्रत्येक व्यक्ति ऊपर निर्दिष्ट मेरे लिखतसार को स्वयं जांचकर निर्णय कर सके । जहाँतक हां सका है प्रन्थ के पद्मों की संख्या का भी निर्देश कर दिया है। श्रपनी निर्धारितनीति को मै सर्वत्र नहीं बरत सका, इसका कारण है विवरण तैयार करते समय सब प्रतियो का सामने न होना । कई संप्रहालयो के वर्षों पहले एवं उतावल मे नोटस कर लिये गये थे श्रीर विवरण तैयार करते समय प्रतिये सामने न थी। श्रतः पूर्व-कालीन नोट्स का ही उपयोग कर संतोष करना पड़ा। प्रति के लेखनकाल के सम्बन्ध

में भी मैंने अपने अनुभव का उपयोग किया है। जिन प्रतियों में लेखन संवत् नहीं था उनका कागज एवं लिखावट आदि के आधार से अनुमानित शताब्दी लिखदी गई है जिससे प्रति की प्राचीनता एवं प्रन्थकार के अनिर्दिष्ट समय का भी कुछ अनुमान लगाया जा सके।

विवरण लेने की प्रस्तुत पद्धित मे जैन साहित्य महारथी ख० मोहनलाल देशाई के जैनगुर्जर कवित्रों से भी मैं बहुत प्रभावित हूँ।

# पस्तुत ग्रन्थ की कतियय विशेषनाएं--

प्रस्तुत प्रन्थ की दो विशेषताओं ( श्रज्ञात प्रन्थों का ही विवरण लेना एवं श्रावश्यक ज्ञातव्य को प्रन्थकार के शब्दों में ही अधिक से अधिक रखना ) का उत्पर निर्देश किया जा चुका है। इनके अतिरिक्त तीन विशेषताये और भी है जो पूर्व प्रकाशित विवरण प्रन्थों से तुलना करने पर महत्व की प्रतीत होगी उनका भी संदोप में उड़ेख कर देना आवश्यक समकता हूँ।

(१) अन्य सब हिन्दी प्रन्थों के विवरणप्रन्थों से भिन्न इसमें एक-एक विषय के अधिक में अधिक अज्ञात प्रन्थों का विवरण संप्रहीत किया गया है और उनका विषय वर्गीकरण कर दिया गया है। इसमें मेरा प्रधान लक्ष्य यह रहा है कि अभी तक हमारे हिंदी साहित्य का अनुशीलन विषयवर्गीकरण की दृष्टि में नहीं किया गया। इसके बिना हमारे साहित्य की समृद्धता एवं उपयोगिता का उचित मृल्याङ्कत नहीं हो सकता। श्रीयत डॉ॰ रामकुमार वर्मा के हिन्दी साहित्य के त्रालाचनात्मक इतिहास के प्रारंभ में कतियय विषयों के हिन्दीयनथी की तालिका दी गई है पर वह बहुत ही सीमित एवं अपूर्ण है। मेरी राय मे जिस प्रकार विविध धारात्र्या की त्र्यालीचना की जा रही है उसी प्रकार प्रत्येक विषय के जितने भी प्रन्थ हिन्दी साहित्य मे है उन सब का अध्य-यन कर किस कवि में क्या विशेषता थी ? किन-किन नवीन बातों को कवि ने अपनी श्रनुमृति के यलपर नवीन रूप में या नवीन शैली से प्रतिपादित किया, किसने किन-किन प्रन्थों से प्रेरणा ली, अनुकरण किया, किन-किन विषयों पर वर्त्तमान जगत श्रागे बढ चुका है या पीई रह गया है, उस साहित्य का विकास कबसे व कैसे हुआ ? इत्यादि उस विषय सम्बन्धी जितने भी तथ्या पर विचार किया जा सके करके प्रकाश डाला जाय, इससे महत्वपूर्ण प्रन्था का पता चलेगा, वे प्रकाशित किये जाकर हमारी ज्ञानवृद्धि करेगे। हमारे विद्वानो का ध्यान आकर्षित करने के लिये मैंने छंद', कोष, रत्नपरीचा, संगीत<sup>र</sup>, वैद्यक आदि विषयो एवं शतक, बावनी, गजल आदि

1 PM

प्रकारों के हिन्दी साहित्य के सम्बन्ध में कई लेख प्रकाशित किये हैं। उनसे स्पष्ट है कि किन-किन विषया के कितने प्रन्थों का अभी तक पता चल चुका था और उस विषय के मुक्ते प्राप्त अझात प्रन्थ कितने है। मेरे उन लेखों से पाठक खं समक सकेंगे कि प्रस्तुत विषयणों द्वारा किस-किस विषय के नवीन प्रन्थ किस परिमाण में प्रकाश में आये है।

- (२) प्रस्तुत विवरण में कित्पय ऐसं विषय एवं प्रन्थों के विवरण हैं जो हिन्दी साहित्य के इतिहास में एक नवीन जानकारी उपस्थित करते हैं जैसे नगर-वर्ण-नात्मक गजल-साहित्य। ऐसी एक भी रचना अभी तक किसी विवरण में प्राप्त नही-हुई एवं ये सभी गजले जैनकिवयों की रचित हैं (एक आवृगजल जैनेतर-रचित हैं। वह भी जैन गजलों की प्रेरणा पाकर ही रची गयी ज्ञात होती हैं)। एवं 'हिन्दी प्रन्थों की टीकार्ए' विभाग में हिन्दी प्रन्थों पर तीन संस्कृत टीकार्ण एवं एक राजस्थानी टीका का विवरण आया है। अभी तक हिन्दी प्रन्थों पर संस्कृत में टीकाये रची जाने की जानकारी आयद यहाँ पहला ही बार दी गई है।
- (३) अन्य विवरण-प्रन्थों में राजम्थानी लोकभाषा व साहित्यिक भाषा डिगल और गुजराती आदि के प्रन्थों को भी हिन्दी के अंतर्गत मानकर उनका सिम्मिलित विवरण दिया गया है। मेरी राय में राजस्थानी भाषा एक स्वतंत्र भाषा है। भाषाविज्ञान की दृष्टि से उसका मेल हिन्दी की अपेचा गुजराती से ज्यादा है। अतः मैंने राजस्थानी बोल-चाल की भाषा (जिममें जैन कवियों ने बहुन विशाल साहित्य निर्माण किया एवं वाता ख्यात आदि गदा रचनाओं में तथा लोक साहित्य में जो अधिक रूप से व्यवहृत हुई है) एवं साहित्यिक (चारण बारहठ प्रभृति रचिन गीत आदि) डिगल भाषा के प्रन्थों के विवरण स्वतंत्र प्रन्थ में लेने की योजना बनाई है और प्रस्तुत विवरण में हिन्दीप्रधान । मिश्रित राजस्थानी प्रन्थों को सिम्मिलित

<sup>[</sup> १९८ की अन्तिम लाइन के-छन्द्र, सगात<sup>2</sup>, वैद्यक<sup>3</sup>, बावनी ४ का फुटनोट यहाँ देखे ]

९ देखे, सम्मेलनपत्रिका, माघ चेन्न का अंक। विविध विषयक जैन ग्रन्थों के सम्बन्ध में इसी पत्रिका के वर्ष २८ अक ११ में लेख प्रकाशित है।

<sup>्</sup> कोप---नाममाला, रन्नपरीक्षा और संगीतिविषयक अन्यो की सूर्चा राजस्थान साहित्य वर्ष १ अक १-२-४ में प्रकाशित की गयी है जो कि राजस्थान हिम्दी साहित्य सम्मे-छन से प्रकाशित है।

३. हिन्दुस्तानी वर्ष १३ अंक २।

४. शतक और बावनी के सम्बन्ध में मधुकर वर्ष ५ अंक १५-१९ में प्रकाश डाला गया है। गजलसाहित्य मुनि कान्तिसागरजी शीघ्र ही प्रकाशित कर रहे हैं।

करने के कारण ) प्रन्थों के ही विवरण लिये गये हैं। प्रारंभिक खोज के समय हिन्दी प्रन्थों की इतनी अधिक उपलब्धि नहीं हुई थी अतः अन्य प्रान्तीय भाषाओं के विवरण भी उन्हें हिन्दी की शाखा मानकर साथ ले लिये गये, वह अनुचित नहीं था। पर अब जब हिन्दी के ही हजारों अन्थों का पता चल चुका व चल रहा है, अन्य भाषा के साहित्य को भी साथ में निभाय जाना भाग पड़ जाता है। राजस्थानी प्रन्थों का विवरण-प्रन्थ स्वतंत्र रूप से प्रकाशित किया जायगा एवं उसके माहित्य का इतिहास भी प्रकाशित करने का मेरा विचार है।

किव-परिचय में भी समस्त किवयों का यथाज्ञात सिन्निप्त परिचय दिया गया है एवं परिशिष्टत्रय में अज्ञातकर्तृक प्रन्थ एवं प्रन्थकार और अपूर्ण प्राप्त प्रन्थों की सूची देदी गई है।

श्रव इस प्रन्थ की कुछ श्रन्य श्रावश्यक वाता का परिचय भी करा दिया जाता है जिससे सरसरी नौर से प्रन्थ के सस्यन्ध मे जानकारी हो जाय—

(१) प्रस्तुत ब्रन्थ १२ विभागा में विभक्त है जिनके नाम एवं विवरण लिये गये ब्रन्थों की संख्या इस प्रकार है—

|     |               | विषय              | ââ                                           | प्र∓थ      |
|-----|---------------|-------------------|----------------------------------------------|------------|
| ₹.  | (ক)           | नाममाला           | (काप) पृश्येम ८                              | १०         |
| ₹.  | (অ)           | छंद               | पृ०९ सं १४                                   | 6          |
| ₹.  | (1J)          | श्रलं <b>का</b> र | पृ० १५ से ३७                                 | 38         |
| 8.  | <b>(</b> ঘ)   | वैद्यक            | <b>पृ</b> ० ३८ से ५४                         | <b>२</b> १ |
| ц,  | ( <u>a</u> )  | रत्नपरीचा         | पृ० ५५ सं ६०                                 | १६         |
| ₹.  | (ব)           | संगीत             | पृ० ६१ से ६८                                 | १२         |
| s.  | ( <u>s</u> g) | नाटक              | पृ० ६९ से ७०                                 | રૂ         |
| ۵.  | (স)           | कथा               | पृ० ७१ से ९१                                 | २३         |
| ۹.  | (班)           | ए० काव्य          | पृ० ९२ से ५८                                 | 6          |
| 80. | <b>(</b> ञ)   | नगर-वर्णन         | पृ० ९९ से ११६                                | ३२         |
| ११. | (5)           | शकुन'सामुहि       | द्रक <sup>,</sup> ज्योतिष,                   |            |
|     |               | खरोदय, रम         | ाल <b>, इन्द्र</b> जाल <b>पृ० ११७ से</b> १३४ | २८         |
| १२. | (ठ)           | हिर्न्श प्रन्थो   | की टीकाये ए० १३५ से १४०                      | 8          |

इनमें से मिश्र-बन्धु-विनोद ' देखने पर १. ख्वालकबारी २. लखपत जस सिधु श्रीर ३. चम्पूसमुद्र तीन प्रन्थों का उल्लेख उसमें प्राप्त होता है अवशेष १८३ प्रन्थ उसमें श्रानिर्दिष्ट हैं।

- (२) जैसा कि किवनामानुक्रमिणका से स्पष्ट है इसमें १०२ किवयों की १३८ रचनाओं का विवरण है। इनका परिचय किवपिरचय मे दिया गया है। इसमें से मिश्र-बन्धु-विनोद में २० किवयों का उद्देख है। कई अन्य किवयों के भी नाम वहाँ मिलते हैं पर वे विवरणों के ही है या समनाम वाले भिन्न किव हैं, यह निश्चय करने का साधन नहीं है। मेनारियाजी के अन्थ मे जान एवं गणेशदास दो किवयों का उद्देख आ चुका है। प्राय: ८० किव इस अन्थ द्वारा ही सर्व प्रथम प्रकाश मे आ रहं हैं। ४८ रचनाये अज्ञातकर्तृक है जिनकी सूची परिशिष्ट में दे दी गयी है।
- (३) इस वितरणी में जिन-जिन पुस्तकालयों की प्रतियों का उपयोग किया गया है उनका भी उद्देश्व कर देना यहाँ आवश्यक है। इनमें से सबसे अधिक वितरण (१) अभय जैन प्रन्थालय (जो कि हमारा निजी सप्तह है) तत्पश्चात् अन्प संस्कृत लायंग्रेरी (बीकानेर का राजकीय पुन्तकालय) के है। इनके अतिरिक्त (३) बृहत् ज्ञान भंडार (खरनरगन्छीय बड़ा उपासरें में ध्यित) जिसके अंतर्गत महिमा भक्ति भंडार, दानसागर भंडार, वर्द्धमान भंडार, जिनहर्पमृहि भंडार आदि भी आजाने हैं (४) श्री जिन चारित्र मृहि ज्ञान भंडार (५) जयचन्द्रजी ज्ञान भंडार (६) आचार्य शाखा मंडार (७) पर्जाबाः उपासरा का संग्रह (८) गोविन्द पुन्तकालय (९) लर्छारामयित संग्रह (१०) राव गोपाल सिहजी वैद का संग्रह (११) कितराज सुखदानजी का संग्रह (१२) विनय सागरजीका संग्रह (हमारे यही है) (१३) नवल नाथजी बगीची। य तो वीकानेर में ही हैं। बाहर के संग्रहालयों में (१४) शीचंद्रजी गर्धया सम्रद, सरदार शहर (१५) सीताराम शमो राजगढ़ (१६) यिनवये ऋढ़ि करण्यां का संग्रह, चुह, ये बीकानेर रियासत में हैं। (१८) यितवये ऋढ़ि करण्यां का संग्रह, चुह, ये बीकानेर रियासत में हैं। (१८) यितवये ऋढ़ि करण्यां का संग्रह, चुह, ये बीकानेर रियासत में हैं।

<sup>9—</sup> मिश्र-बन्धु-विनोद में सैकडों भूल-आन्तियं हैं जिसका परिमार्जन प्रस्तुत प्रन्थ के किब-परिचय में किया गया है। मैंने अपने 'मिश्र-बन्धु-विनोद की भई। भूलें" शीर्पक लेख में इस सम्बन्ध में विशेप रूप में प्रकाश डाला है जो कि नागरी प्रचारिणी पत्रिका में शीघ्र ही प्रकाशित होगा।

र—नं० १ से ९ और १४ वें १६ वें संग्रहालयों के, सम्बन्ध में मेरा " बीकानेर के जैन ज्ञानभंडार " शीर्षक निबंध देखना वाहिये जो कि 'वरहा' में प्रकाशित हो चुका है।

भंडार (१९) वृद्धिचंद्रजी यति संग्रह (२०) चुन्नी संग्रह, ये तीन जैसलमेर मे हैं। (२१) हरि सागर सूरि भंडार, लाहावट जोधपुर रियासत मे है। इन इक्कीस संग्रहालयों की प्रतियों का विवरण है। प्रसंगवद्या विवरण लिये गये प्रन्थों की अन्य प्रतियाँ जो राजस्थान के बाहर के संग्रहालयों में भी ज्ञात है उन पांच संग्रहालयों (१) दि० जैन मन्दिर देहली, सेठ कुचेवाली गली में अवस्थित (२) भांडारकर रिसर्च इन्स्टीट्यूट, पृना (३) नकोदर जैन-ज्ञानभंडार पंजाब (४) गुलाब कुमारी लायबेरी कलकत्ता (५) साहित्यालंकार सुनि कान्ति सागरजी संग्रह का भी चक्केख किया गया है।

#### श्राभार--

कोई भी साहित्यिक कार्य प्रायः अनेक व्यक्तियों के महयोग से ही सम्पन्न होता है। अतः जिन-जिन महानुभानों का सहाय प्राप्त हो उनके प्रति कृतज्ञता प्रकाश करना आवश्यक हो जाता है। प्रम्तुत प्रन्थ के प्रकाश में आने के निमित्तमृत एवं सुविधा देकर कार्थ में सुगमता एवं जीव्रता करने के लिये श्रीजनार्टनरायजी नागर, बीकानेर पधार कर कई दिन लगातार मेरे साथ श्रम उठाकर विवरण-संग्रहमें महायता एवं प्रेस-कोपी तैयार करने-करवाने के लिये श्रीपृक्ष्योत्तमजी मेनारिया और विषय-वर्गीकरण आदि कार्यों में सत्परामर्श देने एवं प्रक मंजोधन में महायता करने के लिये माननीय स्वामी नरोत्तमदासजी का मैं बड़ा अभारी हैं। सबसे अधिक आभार तो जिन संग्रहालयों की प्रतियों का विवरण लिया गया है उनके संचालकों का मानना आवश्यक है जिनकी कृपा के बिना यह प्रन्थ संकलित हो ही नहीं मकता था। उन मंचालकों में से श्री अनूप संस्कृत लायबेरी की प्रतियों के यथावश्यक नोट्म लेने की आज्ञा एवं सुविधा देने के लिये डाय-रेक्टर शिकाविभाग राज श्री बीकानेर, एवं क्यूरेटर महोदय का विशेष रूप से कृतज्ञ हैं।

प्रस्तावना में कुछ श्रिधिक लिखने का विचार था। जिन-जिन विषयों के प्रन्थों का विवरण प्रस्तुत १०२थ में दिया गया है उन सभी विषयों के श्रद्यावधि प्राप्त समस्त प्रन्थों की सूची एवं उनके विकास श्रीर हिन्दी साहित्य पर श्रन्थ प्रासंगिक विचार प्रकट करने का विचार था पर प्रन्थ को रोके रहना उचित नहीं समक श्रत्यंत संत्रेष में समाप्त की जा रही है। समय ने साथ दिया तो मेरे सम्पादित श्रागामी भागों के प्रकाशन के समय विस्तार से प्रकाश डालने की भावना है।

बीकानेर ]

-- अगरचन्द नाइटा

<sup>(</sup>१)—जैसलमेर के ज्ञान भंडारो एवं वहाँ के अज्ञात ग्रन्थों के सम्बन्ध में मेरे निम्नोक्त दो लेख प्रकाशित है:—(क) जैसलमेर के भंडारों की कुछ ताड्पन्नीय अज्ञात प्रतियें (प्र० अनेकान्त वर्ष ८ अंक १), (ख) जैसलमेर के भंडारों के अन्यन्न अप्राप्त प्रन्थ (प्र० जैन साहित्य प्रकाश वर्ष ११ अंक ४)।

# कवि नामानुक्रमणिका

१. अभयराम सनाह्य १६

२, श्रानन्दराम कायस्थ १४

३. उदैचंद १५,१०९

४. उदैराज ३५

५. उस्तत ६१

६. कर्गानृपति १९

७. कल्यागा १०२,११४

८. कल्ह ९६

९. किमनदास <sup>ए</sup>७

१०. कुंबर कुशल ३४

११. कृष्णदत्त ११९

१२, कृष्णदास ५६

१३. ऋष्णानंद ४३

१४. केशरी (कवि) ३३

१५. खेतल १००,१०३

१६. खुसरो ४

१७, गनपति ८८

१८. गुलाबविजय १०१,१०३

१९. गुलाबसिह ३६

२०. गोपाल लाहांरी २९

२१. घनस्याम २३

२२. चतुरदास २०

२३. चिदानंद १२९

२४. चेतनविजय ३,१३,७३

२५. चेलो ९९

२६. चैनसुख ५४

२७. जगजीवन ७०

२८. जगन्नाथ २६

२९. जटमलं ७६,१०५,११३

३०, जयतराम १२८

३१. जयधर्म १२३

३२. जनादन भट्ट २२

३३. जान १८,२७,३३,४९,५५,७१,७९,

28.90,98,96

३४, जोगीदास ५०

३५. टीकम ७३

३६, तत्वकुमार ५७

३७. द्यालदास ९८

३८ दरवेश हकीम ४५

३९, दलपति मिश्र ९५

४० दीपचंद ४५

४१, दीपविजय १०९,११५

४२. दुर्गादास ११२

४३. दूलह २३

४४. देवहर्ष १०५,१०७

४५. धर्मसी ४३

४६. नगराज १२५

४७. निहाल ११०

४८. नंदराम १७

४९. परमानद १३६

५०. प्रेम २५

५१. बगसीराम लालस १९

| ५२. बद्रीदास ७              | ७७. लालचंद १३२          |
|-----------------------------|-------------------------|
| ५३. भगतदास ८६               | ७८. लालदास ३४           |
| ५४. भक्तिविजय ११०,११३       | ७९, वल्लभ १३०           |
| ५५. भीखजन ६                 | ८०, विजयराम ८७          |
| ५६, भूधर मिश्र ६६           | ८१. विनयसागर २          |
| ५७. भूप ११८                 | ८२. बैकुंठदास १३१       |
| ५८, मनरूपविजय १०२,१०६,१०८,  | ८३, शिवराम ७५           |
| ११२,११६.                    | ८४. श्रीपति १५          |
| ५९. मयाराम १३०              | ८५, मतीदास न्याम ३१     |
| ६०. मॡकचंद ५३               | ८६, समरथ ४८,१३७         |
| ६१. महमद्शाहि ६७            | ८७. स्वरूपदास १४        |
| ६२, महासिंह १               | ८८. सागर २,५,६२         |
| ६३. मान २५                  | ८९. सुखद्व ९२           |
| ६४. मान (२) ३७,३९,४०        | ९०. सुबुद्धि ३          |
| ६५, ( मुनि ) माल (दे०) ८५   | ९१, सूरत मिश्र १०       |
| ६६, मुरलीधर ११              | ९२. सूरदत्त ३०          |
| ६७. मेघ (राज) १२१           | ९३. इरिदास ९२           |
| ६८. रघुनाथ ५                | ५४. हरिवड़भ ६९          |
| ६९, रन्नशेखर ५७             | ९५ हरिवंश ३२            |
| ७०. रसपुंज ११               | ९६, इद्यराम २७          |
| ७१, रामचन्द्र (१) ४४,५१,१२४ | ९७. हीरचन्द्र ६३        |
| ७२, रामचन्द्र (२) ५९        | ९८. हेम १०४,१११         |
| ७३, रायचन्द्र ११७           | ९९, हेमसागर ९           |
| ७४. लछीराम २१,६२            | १००, समाकल्याण ७१       |
| ७५, लक्ष्मीचन्द्र ९९        | १०१, त्रिलांकचन्द्र ११८ |

७६, लक्ष्मीवसभ ४१,४७

१०२. ज्ञानसार १२,१०८

# यन्थनामानुक्रमागिका

ष्ठातिसारनिदान ३८

अनुप्रास कथन १५

श्रनूप रसाल १५

धनूप शृङ्गार १६

अनेकार्थनाममाला १२

अनेकार्थी २

श्रमरवतीसी ९२

श्रलसमेदिनी १७

श्रवयदी शुकनावली ११७

आगरा गजल ९९

श्रात्मबोधनाममाला ३

श्रावृगजल ९९

आरम्भ नाममाला ३

श्रांवलामार ४३

श्रंबड चरित्र ७१

इन्द्रजाल १२६, १२७, १२८

इन्दोर गजल १००

उदयपुर गजल १००

कथा मोहिनी ७१

कविबल्लभ १८

कविविनोद् ४०

कविविनाद ११९

कविप्रमोद ३९

कवीन्द्रचंद्रिका ९२

कापरड़ा गजल १०१

कायम रासो ९४

कालज्ञान ४१

काव्यप्रबन्ध १९

कीर्तिलता टीका १३५

कुतबदीन साहिजादा वात ७२

कृष्ण चरित्र १९

केशवी भाषा ११८

ख्वालक वारी ४

गजशास्त्र ४२

गिरनार गजल १०२

33 जुनागढ़ गजल १०२

चितौड़ गजल १०३

चित्रविलास २०

चंद्रहंस कथा ७३

चंवृसमृद्र ११८

छंदमालिका ९

छंदसार १०

छंदोहदय-प्रकाश ११

ज्योतिषसार भाषा ११९

जसवंत उद्यात ९५

जोधपुर गजल १०३, १०४, १०५

जंबू चरित्र ७३, ७४

भिगार गजल १०५

डीसा गजल ५

डंभक्रिया ४३

तुरकी शकुनावलि ११९

दशकुमार प्रबोध ७५

दिलीराज वंशावलि ९६,९७ दीवान अलिफखाँ की पैड़ी ९७ दर्गसिह शृङ्गार २२ दलह विनोद २३ दंवतिरंग २१ धनजी नाममाला ५ नखसिख १३, २३, २४ नागोर गजल १०६ नाडी परीचा ४४ निजोपाय ४४ पाटगा गजल १०७ पालीनगर वर्गान १०७ पासाकेवर्ला १२० पाहन परीचा ५५ पूर्वदेशवर्णन १०८ पोरबंदरवर्णन १०८ पंवारवंशदर्पेग ९८ प्रदीपिका नाममाला ५ प्रबोधचंदोह्य ६९, ७० प्रस्तार-प्रभाकर ११ प्राम्य वैशक ४५ ब्रेममंजरी २४ व्रेमविलास चौपई ७६ बड़ौदा गजल १०९ बहिली मां री बात ७८ बारह भुवन विचार १२० बालतन्त्र भाषा टीका ४५ बिहारी सतसइ टीका १३६ बीकानर गजल १०९ बीरबल पातसाह की वात ८६

बुधसागर ७९ बंगाल गजल ११० भारती नाममाला ६ भावनगर गजल ११०, १११ भाषाकवि रसमंजरी २५ मनोहर मंजरी २६ मरोट गजल ११२ माधवनिदान भाषा ४७ मानमंजरी ७ मालकांगिनीकल्प ४७ माला पिगल १२ मत्रपरीचा ४७ मेघमाल १२१ मेड्नावर्णन ११३ मदनीपुरवर्णन ११३ मैनाका सत ८१ मोजदीन महताब की बात ८२ मंगलोर वर्णन १११ यांगप्रवीपिका १२८ रत्नपरीचा ५६,५७, ५९ रतिभूषण २६ रमल प्रश्न १२८ रमल शकुन विचार १२२ रसकोष ३३ रसतरंगिती २७ रसमंजरी ४८ रसराज २७ रसविलास २९ रसिक आराम ३१ रसिकप्रियाटीका १३७

रसिकमंजरी ३२ रसिकविलास ३३ रसिकहलास ३० रागमाला ६१, ६२, ६३, ६४, ६५, ६६ रागमंजरी २६ रागविचार ६१ लखपति जससिध् ३४ लघुपिगल १३ लाहोर गजल ४१३ लैला मजन ८४, ८५ वचनविनोद १४ विक्रम धंचदंडकथा ८५ विक्रमविलास ३४ वृत्तिबोध १४ वदक मति ४९ वैद्यक सार ५० वैद्य विनोट ५१

वैद्यविरहिर्णा प्रबन्ध ३५

वैद्यहलास ५३

वैतालपचीमी ८६

शनीसर कथा ८७. ८९ शिखनखटीका १४० श्रीव्रबोध वचनिका १२३ श्रीपालरास ८८ सकुन प्रदीप १२३ सतरलोकी भाषा टीका ५४ स्बरोदय १२९, १३०, १३१, १३२ म्बरादयविचार १३३ सामुद्रिक १२४, १२५ साहित्य महोदधि ३६ सांडेग छद ११४ सिद्धाचल गजल ११४ मूरत गजल ११५ साजत गजल ११६ संगातमालिका ६७ संयोग द्वात्रिशिका ३७ हनुमान नाटक ७० हरिप्रकाश ५४ हिय हुलास ६८ ज्ञानदीय ९०

# राज्यस्थान में हिन्दी के हम्त लिखित अन्थां की खोज (हितीय भाग)

# (क) कोष-यन्थ

(१) अनेकाथे नाममान्या । पद्य १२०। रचयिता—महासिंह । रचनासवत— १४६०

#### आहि--

शारक का एक पत्र या जाने से हा। पदा नहीं हैं। ९ वॉ पदा इस प्रकार है-

र्आप्त घनंजय कहत कवि, पथन धनंजय आहि। अर्जन बहुयों धनजय, कृष्ण सार्ग्या जाहि॥ ९॥

#### अंत---

जो इह अनेकार्य की, पढं सुने नर कोह।
नाके अनका अर्थ इह, पुनि परमारथ होह।
मो मनु निस् दिनु तुम वसी, सदी भिष्वारादास।
महासिह तुम जीय जीयत, मी मन करी निवास।। २०॥

लेखन—सट १७६० -येष्ठ भासे कृष्णापके १२ शनी । पातमाहि श्री मितिनिते अतु अवस्मजेव सध्ये लिट पांडे महासिंह ।

> अमर आदि काम जु घनें, निनि कोम नु इहा लीत। महासिह कवि थो भनें, अनेकार्थ यह कीन।।

प्रति—गृहकाकार पञ्च १४ । पंक्ति १४ - १७ । प्रति पंक्ति ऋत्तर १२—१६ । साइज पा। ४८। ।

( श्रमय जैन प्रन्थालय )

(२) अनेकार्थ नाममान्य । पद्म १८९ । विनयसामर । संट १७०२ कार्तिक प्रियोमा सकतार ।

आहि ---

दृही पन दीरघ ३. लघ ४२ अवर ४५

सदय हत्य गुन गन भरन, अगरन ऋषम जिनह। भव भय दुह हहग हरहि, मुखबर करन दिनः ॥ १॥

अनेकारध अनेक विचि, प्रवल पुद्धि प्रकाश । शास्त्र समृष्ट सोधि कट, विरचित विनय जिलास ८ ८ ॥

अत---

धर्म पाटि कन्यान गृर, अचलगण सिणगार । विनयसागर इयु वदे, जनकार्ध अधिकार ॥ ६८ ॥ सतरसिंह बिडांतरे, कार्तिक मास निधान । पुनमि डिन गृणवासरे, पुरण पुड़ि अधान ॥ ६९ ॥

इति श्री विनयसागरोपाध्याय विरचिताया दृहा वटारोकावेसममावाया वर्तीया विकार संवर्षो ।

लेखनकाल—१८ वी शनार्व्या । प्रति –पत्र १२ । पंक्ति ११ । खन्नर ३५ ।

(प्रति—मंडारका रिमर्च इन्स्टीम्बर १ना प्रतिलिपि समय जैन प्रन्थालय)

(६) अनकार्थी । पद्म ६८ । सागर

आदि--

सारंग सब्द नाम-

कमल बुरग मराल ससि, पावस कुनुमक्तंग । चातिक केंद्रर दीप पिक, हेम राग सारंग ॥ १ ॥

**생리---**

पिता सुपुत्र हित भ्यांन मन, रित कोतक हित काम । रसना पट-रस स्वाद हित पंच सुनो रस नाम ॥ ६० ॥

इति त्र्यनेकार्थी सागर कृत । जेखन काल—४९ वी शताब्दी । प्रति–गृटकाकार बडा साइज ।

( अउप संस्कृत पुरतकालय )

( ४ ) आतमबोध नाममाला । पद्य २७३ । चनर्नावजय । स० १८४७ माद्य झुनला १० ।

आदि — श्रथ नाममाला लिएयने ।

#### दाहा---

सिद्ध सरभ(सर्व)चित घारि के, प्रणमु सारह पाय ।
मुझ उपर कीर्ज कृपा, मेघा डांज माय ॥ १ ॥
गुरु उपगारी जगत मे, जाने सब समार ।
चरन कमल समार के, वटो वारमवार ॥ २ ॥
भाषा आतम बीध का, रचना रचो सुदाम ॥
बहुत बस्तु है जगत मैं निनको कहूँ वखान ॥ ३ ॥

अस---

इह शुद्ध आतमग्रधमाला, किये ग्वना नाम का ।

गुभ वृस्म मेधा सग्स गु॰या, हिय धर इह दाम का ।।

अति गहक आग, ग्यान पावै, चनुग्ना उपज सहा ।

चित चन चेतन समझ लीजे, नाम जग सीभा हही ।। २०१ ।।

इक अष्ट्र चार अरु सात धरिय, माध सुद दससी रची ।

इह साख विकमग्रज का दें, चिन धार लीने कवी ।।

इह नाममाला अति विसाला, केठ धारे जे नगा।

यह वृद्धि उपज हिय मोहि, जान जग में है खगा। ५३ ॥

इति श्रा स्थानमबोब नाममान्य समाप्त । लेखनकाल—िर्मापकर्ता त्र. भव्ज स्व १०२३ । प्रति — पत्र १८ । प्रिक २९ । स्थानस्य १० ४ ४ ।।। ( त्रास्य जन प्रस्थानय )

🤇 🤫 ) जार्रम नाममात्वा । सुगुरु ।

आदि—

आदि गुम्न ग्रम् किष पर, जियदाता जगपाल ।
पावन पतित उचार अम्, दीनानाथ व्याल ॥ ६ ॥

× × ×
अमर प्रम्थ में ज कहे, मृत लहे करि गुद्ध ।
कन्नु उपजाय अर्थ सो, नग् नाउ निज बुद्ध ॥ ५ ॥

× × ×

भाषा महिमा अधिक है, दिन २ गुन अधिकाहि ।

ग्रुतक जीवत मंत्र सो, तुहों तो भाषा महि ॥ ९ ॥

× × ×

जै कविच भाषा पढ़ें, जोरत भाषा शुद्ध ।

तिनके समुक्षन को हुने, वरने विविध सुबुद्ध ॥ १३ ॥

× × ×

अन---

सूरजसुन जम जगतभार, जियानियान कर जान । जिष्टमन्द्री निर्देष्ठ अयुनि, रविनन जोपरि बान ॥

पद्म ६७ के बाद पद्मक नहीं दिये। लेखनकाल—१८ वी झनार्व्हा प्रति—पत्र १४ । पक्ति ११ से १४ । अक्षर ३६ से ४८ ।

विशेष—प्रति पर कर्ना का नाम सुबुद्धि दिया गया है जिस का आधार अज्ञान है, केवल छंद ११—१३ में सुबुद्धि नाम आना है पर वहा रचियना के अर्थ में नहीं प्रतीन होता। आदि अंत दोनों ही साम नामसय हैं (आदि का करनार नाम, अन का जम नाम) कविका परिचय रचना—समय आदि का कोई पना नहीं चलना। (जयचन्द्रजी सगरार)

### (६) रचालकवारी । पद्य १५४ ।

#### आर्ड--

न्यास्किकारी सिरजनहार। बाहद् एक बटा करतार॥ १॥ इस्म अलाहु न्युदायका नाउ। गरमा भूप सायह हड छाउ॥ २॥ रसूल पह्नाबर जानि बसीट। यार दोस्त बोलीजह ईठ॥ ३॥ राह तरीक सबील पहिछानि। अस्थ तिहु का मारग जानि॥ ४॥ सिसयर मह दिणयर न्युरमेद्। काला उजला स्याह सफेद्॥ ०॥ बीला पीला जर्द कब्द। सोना बाना तनिस्तह पुट॥ ६॥

#### **अत**---

ख्वीहम् गुप्त कहेगा है, ख्वाहम् करद् करूगा है। स्वाहम् भामद् भाऊंगा है, ख्वाहम् जिह मारुंगा है। स्वाहम् शिम्न चह्ठउ काहु, स्वाहम् जस्त बह्ठउ काहूं। यागमनी नो सिग्जन मेगा, जानसनी सो जीवरा मेशा। ८३।। तम तभामभु । व्वालकबारी ॥ लेखन—प० श्रभयसोमेनालेखि ॥ प्रति—पत्र २। पंक्ति १७ । श्रह्मर ६० । साइज ९॥ +४ ।

विशेष—प्रति मे प्रत्थ दो विभागों में लिखा हुआ है जिनमें क्रमश ७१ और ८३ पहा हैं । प्रथम विभाग का अन्तिम पदा इस प्रकार है—

> तमन्ना वहम आरज्ञ चाह कहीयहू। इटो उन्त हाथों कदम पाउ गहियहू।। ७१।। ( अभयजैन बन्धालय )

( ७ ) धनजी नाममाला । पद्म १४५ । सागर कवि

आदि—

दोहा

पड्या (पशु) पति सिव स्तृत ईम्बरी, कवस्तासन अरु सभु। किर प्रणान(म) सुभ देव को, सागर करहु अरुभु॥ १॥ विश्नुनोम—विश्नु ना(न)रायण नरापति बंनवाळी हिर स्थाम । सभुमृष्य अरु दृष्य रिपु, रावण अरि श्रीराम ॥ २॥

878---

अतरभ्यान नाम—गुप्त तिराहित असरित, गृह दुरुहतिलीय । लोकाजन में लुकि सम्बा इंड बिधि नाय ॥ ४००

इति श्री वनजी नाममाला सागर कृति समापृगो। लखनकाल—१९ वी शताब्दी। प्रति- गुटकोकार बडा साइज। विविध कृतिया के साथ स यह कृति है। ( अनुप सस्कृत लायबरी)

( ८ ) प्रदर्भिषका नाममान्यः। पद्य ३५४ । ब्युनाथ ।

आदि—

अविरक्ष मद रेखा दिए, गनपति कलिन कपोल ।
गध लुट्ध मनु मगन है, पटपद करत कलोल ॥ १ ॥
हंस जान श्री सारदा, करत मेथुर धुनि बीन ।
संत सकल सुरगन सदा, चरण कमल आधीन ॥ २ ॥
घानी घरन सकें नहीं, मन पहुंचे नहि ताहि॥
निराकार निरगुण जु है, सो सुर वे सुर आहि॥ ३ ॥

अब हो बरना भन्द निधि, पार होने की आसा। चित्र विलास रघुनाथ कवि, नोना उर्द्यात प्रकास ॥ ४ ॥

अन

निविध नाम रत्नावली, सुनन हर दुख ५६। कृत रघनाथ प्रदीपिका विकारक्त क नद ॥ ३०५॥

अत रघुनाय विर्याचना रक्तावित्रवीपिका नाममाला सम्पृगोम् । प्रति—षत्र २३ । पक्ति ९ से १२ । अवर २७ से ३२ ।

( श्रा जिन चारित्रम्हि स्यर )

( ' ) **भारती नाममाला ।** पद्य ५२६ । भारतचन सद् १६८५ व्यासिन शुक्ता पृक्तिमाः शुक्रवार । फतहपुर ।

आदि---

ध्यम निरंजन यदि हो, जरावणन स्वार्कः दिन दिन देरिक हिम जपे, अन्दिन होतः अन्दः॥ । ॥

× × ×

राज ताहि राजत अविन क्यो राज्य गर चाहि॥ ८०

× × ×

बागर मांच यन आगरा न्यम फनेहपर गाउ। चक्रवांत चह्वान निरंप, सन क्रम । सन ठाव ॥ ५ अ राज करत रस सो सर्थों, ज्या जगनीपीन हर । अलिकाबान बंदन सबल, दालनियान निरिद्ध ॥ ११ ॥ दान कियान स्जान पन सकल कला रवि पिरचि एसी रन्या यचन रचन सति सुर ॥ १२ ॥ मा नवन बदन जगन, ग्न छह्नह कांव पंजी छाया रह तरवर नाडर्खान ।। ५३ ॥ लना मिघ नित एकठा, धम नाति आनदे । सकल लोक छाया रहे विनेराज प्रशिचन ।। १४ ॥ तहां मुभग सोबा सरम, बस बरग हर्नाम् । तहां भीवजन् जानिके, इह मिन भई जसीस् ॥ १५॥ नाममाल गुन सहस्किति, दुगम लखा जाय जानि । इह इपजी जनु भीन्व जीय, रचि ज भाषा आनि ॥ १५॥ मध्यो प्रस्थ गुन सार्ग्या, वीनि लेड नग सिंधु। कछक और सुनि भान ते, रची ज दोहा बंधा। १०।।

तरह मना प्रथम पद, स्वारह दुनिय करंति।

तरह स्वारह साजि कें, होहा नाम वरंति॥ १०॥

सरस कला रस साँ भरी, परो मीत्वजनु जाति।

पर्यो नाव निह मार्ग्या, भाष्यो प्रस्य प्रवानि॥ १०॥

सोलह से प्रधासिए, सपन हहे विचार।

सेन पाणि सका नितृ, प्रति दिन मास कुपार ॥ ४०॥

**প্রব** ---

कया नाम्या भीरयजनु, हित चित करि निज्ञ छेटु । जहा नाम पर प्रना, तहा समक्षि क लेटु ॥ रणाः सम्या सप्र गुन दौरगा, कित तनु गीय सुचैत । सन्नह उपरि पान्य, नाठो क्षित्त सहेत ॥ २६ ॥

#### रांत भारती नाममाला समाप्ता ।

ोस्सामान सः १९९१। वार्ता भटी १२। नः सन्तम् सत्ये। यात्र ज्ञानमेर ज्ञान्य मुन्न विमाना निर्माद रुगसाम प्रसादे।

भति—पन २. । परित १४। अवर ४८।

( यी जिनचारित्र स्रिशंपर)

( 🕶 ) मानमेजरी नाममाला । प्य ११३ । बर्शदास ।

जाहि-

गय मानमज्ञां लिल्यन-

#### कवि त

असल क्रमल पद प्रनित, प्रथम गृश्व (न) सुभ सुदर, दरम सरम छित कृष्ण, सरद राहेम बदन बर। क्रमण। सागर स्थम जगित रागण लीला र्राच, तिन के गोक्कर थेह लिलित, गोपिन तम सग निच। सहस्रकित नोंह बन्धु, सकित जिना को पचि मरें यथा सुमति बद्दी सुखद, नाम दाम प्रगरें रहे।। ६।।

#### मांग्ठा

बहु र्सिब नाम निहारि, अस्य असर उ काप कें। सरब समाद विवारि गान द्रश्विति सविका ॥ २॥ मान के नाम

दर्पक मद भहकार, मान गर्भ मित छोह भरि! बद्धादाम अवार, माननि कौ असिमान सुभ ॥ ३ ॥

अंत ---

जुगल के नाम

है जग दहें समस्त्र बीय, मिथुन जरु बिव उमें। निमर्टा कीसोर जुगल, समरन बहीदास कै।। ५६३ ॥

इति श्रीमानमंजरी संप्रण ॥

ले०—सवन् १७२५ वर्ष वैशास्त्र वदि १२ दिने श्री जयनारिगी मध्ये लि० पे० श्री यशोलाम गणिना वान्यमाना चिर नंतान् ।

प्रति—पत्र १०। पंक्ति १५। श्रज्ञार ४०। साइज ९॥ | ४। । अजर सुल्दर है। किसारे से पत्र उन्हें द्वारा सबित होते से कुछ पाठ व्यस्ति हो गया है।

( अभय जैन प्रस्था गय )

# (ख) छंद यन्थ

(१) छंद्र माल्डिका । पद्म १९८। हैमसानर । सं० १५०६ ईसप्रा । अर्थि

> जलाव लख्यों काहु<sup>3</sup> न परें, सब विधि करन प्रबीस । हेम स्भिति वदित चरन, घट घट अंतर लीन ॥ ६॥ × × ×

क्रव्याणसारार गुरु मुनिराज वंदी । नामैं करीहु सबसारार मान फंदी । गण्डाविश्वज विधिष्टा मुख्य धारी । संहें मदा विविध मार्ग परुपकार ।। ।

#### दोहा

सुरत विदर के निकट, नगर इसपुर एक।
लघु माजन तहां वसे, श्रावक बहु सुविवेक॥ ५॥
राखे पूजि चौमास तहि, मुरीश्वर कल्याण।
सत्तरमें छीटानरे, श्राट्यां सुजश महान॥ ६॥
हेम सुर्भव चौमास में, छह मालिका कीन।
मार्था वृद्धि नौमा सुरस, माण किव हित लीज॥ ७॥

अंत

सवत सत्तरमें हो वरण, पट उपरि जानो ।
हमपुरी चोमन्सि, सृरि कल्याण बखानो ।
क्षांतिनाथ सुपसाय करी, छंडन की माला ।
सुक्षि कट जित सोभ, सुगन सुभ वरन विशाला ।
छः जृ इसी सुनि कहे, हम सुक्षि आनद धरी ।
साह कुआ परबो । कृ छदमालिका में करी ।। ६ ।।

इति छापव

इति श्री मत्यामी छंद समाप्त । पृत्य पुरंदर युग प्रधान श्री श्री कल्याणमागर सृरीधर विजयराज्ये जिल्य कवि श्री हममागर गणि ३न छदमालिका संप्रणे ।

लेखनकाल-१८ वी शताब्दी ।

प्रति-- १. छ्नीबाई उपात्रय के सप्रह में, (प्रतिलिपि, अभयजन प्रन्थालयमें)।

२ हरिमागर मृरि मंद्रार । पत्र १३ सवन १७०७ नित होंद ८५--२८७

३. जैसलमर मंदार

(२) छंदसार । पद्म २६७ । सूरत सिष्ठ ।

आवि—

अथ छटमार लिख्यने—

#### माग्ठा

क्र•ण चरन वित आन कहैं सुमता पिगल कछ । जिदि में एउ हि जान, प्रमु गन तामैं बरनिया। ५ ॥

### चौपाइ

प्रथमिक संख्या कमें बनाय, अस्तारिक सूची चित्रलाय । पुन बहिष्ट नष्ट सुवन्धान, मेर पताका मर्केट जान ॥ २ ॥

## बोहा

भष्ट कर्म ए मत्त के, पुनवर्तन के जान। इहि विधि पाडरा कर्म ए, कई मुकवि सुख्यान॥ २ ।।

अंत--

रमीले रूप आगर विलासी सुख मागर, मुन्यों ज् स्याम नागर हते हैं ते टिरियें। सुवर्मी के बजावत छबीली के रिझावत, सुर्वेह चिस भावन सुवगे परि हरियें। श्री बृत्यावन नाइक समस्ते इक्ष्टायक, सुने हो श्रयलायक बके से धीर घरिये। जनगी सैन मुक्त न देखिये महत्त्व, पुकारे हार मुक्त क्रपा की दिण्यि रिसे ॥२५॥ छद बंघ जी घरिट तो, छद बय चितलाय। छद वंधि सब छाड कें, नक्ष नद गृन गाय॥ २५॥

- (१) प्रति—(१) हमारे सम्रह की प्रति अपूर्ण (पत्र १९ सं २१) है अत अत का पदा बृहत ज्ञान सदार की प्रति से लिखा गया है।
  - (२) पत्र ३। पंक्ति ५। अन्तर २४। माइज ७॥। 🗸 ४॥
  - (६) पत्र १२। पंकि १२। अज्ञार ५०। साइज १०(×४)।

(महिमामिक-मंडार)

( ३ ) लन्द्रो हदयप्रकाश । मुरलीधर ( स० १७२३) कातिक श्र० १५ )

आदि---

श्री विनती सुकॉर्मिक जो, लिखीके गन भद धरा भरित्र । छन्द भुजगप्रयात बर्ग्यान, गो मत्त महोद्यधि को तरिक । नह उदिर्द्धान मेरु पताकिन, मक्कटि जालीन केर धरिके । भूषण सोई जग जग में, फुनि पिगलु मगल को करिके ॥ ९ ॥

47

गहवर गुन परित कांव महिन रामकृष्ण करकाप कुल पूपन । रामेसर ता ननय सुकांव जा जहिन निरमें उनेकु उपन । सुरलीधर तासुअनु सुपचम देवीसिय कियउ कवि भूपन । छन्डोहदयप्रकास् रेच्य तिन जगमगातु जिमि मोहरू मयखन ॥ ८ ॥ स्मान स्नर्टस्य वर्ष नहेंस कांतिक मास । पुनिव को प्रन भयो, उन्हों हदय प्रकास ॥

ात । पोलस्यप्रश्वारित्तिकाससमानगडगढाहुगाविरा यल्ढमारचगाविच्नका दो गड चतु पाँएकलाविलासिनी भुजगमहावीराधिवीर राताविराज श्री महाराज त्यसारायगादेव शोल्माहित त्रिपाठी रामेत्रगत्मज मुरलीधर कवि भूषण विरोचत छन्दो हत्यप्रकाणे सराविवरगानाम त्रयोदशोऽत्याय ॥ १२॥

लखन--िर्लाखनिमिक पुरनक विषाठी समुनायेन स. १७८० मात्र मुदा ११ इरिधवलपुर शुमे समार्थ।

प्रति—पत्र ४७। पक्ति १२। यानर ३२। साउत्त ९। - या ( ऋनूप संस्कृत पुस्तकालय )

(४) प्रस्तार प्रभाकर । पदा ८५ । रसपु ज । सः १८७१ चैत्र कृषणा ५ गुरुवार । आदि—

दाहा

वासाह यह मत पुरा, ग्रमु में हुना सुहार। हर लांजी दाकार तिन, गोपां अम्बर हार॥

ধন- --

समत समि भूति वस् मही, जन्न कृष्ण पछ सार। पचमी गुरु प्रण भयो, प्रभावर सु प्रस्तार॥ प्रति—गुटकाकार।

(कविराज सुखदानजा चारण के स्प्रह म)

( '२ ) माला पिंगल । पद्य १५३ । ज्ञानसार । सट १८७६, फा० सु० ९ । भादि—

> श्री अरिहंत सु सिद्ध पट, आचारज उवझाय। सरव लोक के साध कु, प्रणम्ं श्री गृहपाय ॥ १ ॥ प्राकृत नं भाषा करूं, मालापिगल नाम । सुम्य बोध बालक छहै, परसम की नहि काम ॥ २ ॥

अत---

जब्हींच मक सम, अबर न की उत्ता । त्यु जरीर मय गछ सकल, खरतर गन्छ डतमग ॥ १४७ ॥ गीर्वाग् बाणी सारता, मुल तें भई प्रगट । यात खरतर गन्छ में, विद्या का आभेट ॥ १४८ ॥ तार्क जिल्वा समान विसु, श्रां जिल्लाभ सुरीस । जानसार मापा रखी रखराज गणि सास ॥ १४० ॥

# चौपाई

सवत<sup>5</sup> काय फिर भय<sup>®</sup> द्य । प्रयचनसाथे सिंधसिक<sup>®</sup> लय । फागुण नवसी ऊजल पक्ष । कीनौ लक्षण लक्ष विपक्ष ॥ १९० ॥ कपर्शय न बावन किए । बृतरता ने केने लिए । चिलामणि ने केई देख । रचन वोनी कांध सिंत पेख ॥ १९० ॥ बाहि शस्तार न कर उहिए, सेक सकेटा न किथा नए । आधुनकाली पंडित लोक, संथ कठिन लग्बि दहे धोव ॥ १९० ॥

दोहा

इक्सों अठ दो मर के, कृष्णि किए मिनिष्ट । याने याकु भाष्त्रियो, नामी माला उद्या ५०२॥

इति भी माला पिगल छद सपूर्णेम्।

लेखनकाल-१९ वी शताच्छी।

प्रति—पत्र १३ । पक्ति १३ । अन्य २७ स ३२ । साइज् १॥ ४४॥

विशेष-- प्रम्तृत छद-प्रस्थ मे ११० छटो का वर्णन है । इसका दा अपूर्ण प्रतिया भा हमारे संप्रह में हैं।

( अभय जन ग्रन्थालय )

(६) लघु पिगल । पद्म १११ । चेतनविजय । स० १८४७ पीप शुक्रता २ गुरुवार । बंगदेश ।

आदि— ऋध नम्नु विवल भाषा लिख्यने

#### नहा

चरन कमल गुरुदेव के, बटा श्रीश स्वास ।
लघुपिगक भाषा वर्स, साग्द दहु बनाय ॥ १ ॥
छावा विन नहीं कर सकें, पिगल छद अपार ।
रूपदीप चितामणि, ए पिगल मन धार ॥ २ ॥
चेतन लघुपिगल कहे, गुनिया वचन प्रमान ।
किम्न लद्द केंद्र जातकें, जान चत्र मुजान ॥ ३ ॥
लघु दीरण गण अगण हे. अक्षर मन समान ।
चेतन बर्ने स्थान मु, लघुपिगल गुन खान ॥ ४ ॥

अन --

रूपदीपक चितासीण, इन पिशल का दग्न । भाषा लघुपिगल रची कीन्हा स्गम विद्याप । १ ५ ॥ उद द्यालिसे जात हे, लघु पिशल सो जान । भण गुण हर करे, उपते दृद्धि निधान ॥ १८६॥

× × ×

सिंद विजय वायक ग्रक्ष, बहु आगण के जान ।
सस्स किथ्य लघु जैतन भये, जनमें बग स्थान ॥ १०९ ॥
दिक्षा ले बाबा किये, फिरिआण निज देश ।
सगत पार्य साथ की, मेटे सकल कलेश ॥ ११०॥
चडि सिंद्ध वंदा देशि , मास पीप गुनन्तान ।
स्वेत बीज गुरुवार की, पुरे ग्रन्थ सुजान ॥ १११॥

इति लघु पिगल भाषा सप्रणे । लेखनकाल—सवत १९२३ मिती श्रावन वद ७ मी । लिखत भःज्ञलाल । प्रति—पत्र ११ । प० २२ । अन्नर ५० । साइज १० ४ ४॥ (अभय जन प्रन्थालय ) ( **७** ) बच्चनीवनाद् । पद्म १९५ । त्यानन्दराम कायस्य । स० १६७९ लेखन । भारि---

पिराल सपमा दूषमा कवित की जाति वर्मान ।

राम सुमिरि गुरु सुमिरि करा, सुमिरि स्वद ऑभराम । रिचर प्रचन रचना रची, कवि जन प्रण काम । १९॥ गुरु स्निदाहायमा

> नमां कमल दल जमल परा श्री तुल्मी राम नाम ! प्रयट जराम जानत सकल, जहां तुल्मी तहां राम !! २ !! कामी वासा जरातरूर, श्रीवनामी रसलान ! हरि दःमन दरमत मदा, जल समीप ज्यो मीन !! ३ !! अद्भृत वर्गान वर्गानका करि क्रमान चितु लाइ ! वर्गा वर्गान के भेद सब, बरनों प्रयट बनाइ !! ४ !! किव किविच वर्गान सकल, समुझति विर्ला लोइ ! भूपन राम द्यान लक्षे निर्माणन तब हाइ !! • !!

44

ए भपन त्यन सम्बद्धाः रच न कवितन १४। नाहि पट्न भीन सुख बढनः अत्रन स्नन आनद्याः ६२०॥ जब लग स्वर असुधा स्वाः, उर्दाच सरापति चट्न। नव लगि अधिकल ह रहाः, वचनियनोट अनद्याः ४००॥

इति यानदराय कायस्य सदनागर हिस्सार कत उचन विसाद समाधाः लखन-सर १०७% वर्ष सासु साद १ सनो लख्या नागोर माय उचा रसस्या पार्यः। प्रति--पच ६। प्रति १० स १५। पन्तर ४८। साउच ११ ८५ उदाहरण से का दोह आहमहमद के सचित ह

( अनप सम्हा प्रमानान्य )

(८) युक्तिबोध । स्वरूपटाम । सद १,५८ माघ कृष्णा १। सिवापुर । आदि—

> वृति सध्य का उन्द की, तालवृत्ति त्रा लोन । सुमर्गि जक क्रन रचन हु, स्माम ग्रन्थ नवीन ॥ १ ॥ कृति समुझरी कठिन है सज़न देखहु सीध । स्वरूपदास विरचन सुगम, बाल पह हुय बोध ॥ २ ॥

अत---

समत अष्टादम जनक, ओर अठाण मान । माध कृष्ण परिवा भया, जन्य सिवापुर यान ॥

प्रति-गुटकाकार।

(कविराज सुखदानजी चारण के सम्रह में)

# (ग) अलंकार यंश

(१) अनुप्राम कथान । प्रयाद । विपति ।

आदि -

यव अनुशास रशनं निरुयने--

अनुप्रास या जानिये बरन साम्य जहं होहू। उंक कर मिश्रित रुह, तीन साति उदित खाहू॥ १ ॥ साम्य वर्ण वर जाति से बहे हेरू पहिचानि। एक बार पड़ तसरों अर समस्त अनुमानि॥ २ ॥

ы́а —

दामनी नवत तम जामनी सचन बजरित बिन कामिनी तचन गच बांन मी । सीपिति रिमिक भन होलत बयारि मीरी बालित है केल धीरा परम मयान मो । धूमि घूमि बारे, ह्यमि होमि पुक्ति आने, अमि अमि अरि लारे और धुरवांन सो । नस्क निदारे सिधि होत है अखार सार बिरही दुखारे होत कारे बदरान सो ॥३०॥

अंत व्यवधास कथन सफ्तो ।

पति—पत्र १। पोन १०। अवर २६ । साहज १०८६

( ऋनप संग्रत पुग्तकात्त्य )

(२) प्रत्यागमाल । इत्यदा सर्१५२८ आसीत श्रमा १८। वीकानेर । आदि

> जगर्माण जगिसिर जगमगत, जगत जाति जगवद । जगत चन्छ जग जय तिलक, बढे चढ अमद ॥ ५ । × × × × विक्रमपुर पति कर्णसुन, ध्रा अनुष सपाल । राज गाजे बाजने सीसक सिरामिस माह ॥ ३ ॥

ज्ञान अन्य अन्य गुण, साग अन्य सरूप। उम अन्य अन्य खग, राज गाज अन्य ॥ ४ ॥ ना हिन चित करिकै रच्यो, प्रस्य अन्य रसाठ । कि कोकिक कृक सुख मान, सरम महर सुविज्ञाल ॥ ५ ॥

अंस -

संबन सत्तरेये अठइसें जासु सुदी इसित कुत दीमें। श्री बीकायुर नगर सुदावा । तदा धन्य प्रणता पावा ॥ ३५ ०

इति श्रीमन्महाराजा श्राञ्चन्पभिद्य विश्वचित्रं श्रीच्यनप्रमाण वर्ताय स्तरकः सपूर्गी । लेखनकाल—१८ वी. दानाददी ।

पति गृहकाकार । पत्र १६ । पंक्ति १० । अन्तर ११ । साइज ६ । ९॥ विशेष --प्रथम स्तवक पया ६१, नायिका वर्णन, द्वितीय स्तवक पदा २८, नायक प्रणेन: एतीय स्तवक पदा ३५ अलंकार प्रणेन । प्रान की प्रारंभिक सूची में इसका कर्ना 'मधेन उदैक्त कर्न' लिखा है ।

( अन्य सम्प्रत पुम्तकालय )

( ३ ) अनुप श्टेंगार । अभयनम् सनाह्य । स० १७७४ अगहन रावता व रिवार ।

आदि--

गिरजास्त को समिरित, एक रटन मूल सोड। प्रगट बुढि क्वि की दई, भाषा कृत गुण होइ।। १। × बह्या ते प्रगटित संये भारहाज रिपराज। जिनके कवि-कुल में नहां, कोविट के सिरताज ।। ४२ ।। खाम पदारथ चद ये, जिन के केसबद्राम् । मेरमाहि सब विवि भले, नापा चतुर निवास ॥ ४३॥ भभैराम जिनके भर्थ, सब कवि ताके दास। रणधंभीर गढ़ की तनी, गांव वैहरना वास ॥ ४४ ॥ जाति सनावट गोति करैया, अभैनाम इरि डीनो । जासी कृपा करि महाराजा, जब गिरथ यह कीनी ॥ ४५ ॥ सुनी कान बार्च यथा, दुख की काटणहार। नांव भार्यों या प्रन्थ की,यह अनृप अधार ॥ अइ ॥ कृपा करि महाराज ने वकस्यो बहुत बनाय। रोग इरे सब द्रम्य गयो, नामु दियो कविराय ॥ ४७ ॥

# [ 20 ]

संवत सतरें चौपना, ग्रन्थ जन्म जग जानि। अगहिन सुदि का हैज यह आदितवार बलानि॥ ४०॥

अत--

यह अनृष सिगार रस, मृनिया कहें सुनाइ। अछिर चुक्यों होइ जो, लीजों सुक्वि बनाइ॥

इति श्री महाराजाधिराज महाराज शंमदन्त्रसिंह दवस्थळाळा पाँटे ळानैराम विरचिते व्यनप श्रीगारे नायकावणीनम् ।

लेखनकाल -- १८ वी बानाव्ही ।

प्रति—सुटकाकार । पत्र ५० । ५तिः २१ । ख्राबर १७ । साइज ६ × १८ ( ख्रनप संस्कृत पुस्तकालय )

(**४) अलस्य मेदनी** । ९२ । ११५ च्हराम । स्त्रन्पसिंह कास्ति । अहि

> वन्दन करि उर ध्यान धरि, बाम जलद अभिराम। भलम्मेदिना सरस रस. करत सर्वाच बंदराम ॥ १ ॥ विद्यमपुर नायक सर्वे रायसिंह नर राजा। एक सोज अगनित दये, जिन साते गजराज ॥ २ ॥ सुरसिह तिनके भये मनो दसरे सुर । जिनके तीष्ठन तज तें,दूरपे तिमिर सब दूर ॥ ३ ॥ वाकं अरिन के, गढ़ तीर वर जीरि। कर्णां सिंघ ्तिन हें। नन्य, न्य कोबिट सिरमोरि ॥ ४ ॥ दान द्या अरु जुद्ध यह, तान भाति सम् वीर्। सों जान्यों नृष कर्ण अर, संये सक्ति इस धीर ॥ ५॥ चारि पुत्र नृग कर्ण के जेटे राव अन्। नेग न्याग जीते जिलह, सब देसन क स्पाधि। विकामपुर बैठे तम्बन् करि जन सन आनंद। स्थिर राज नौ ही करो जो लगि धरनी चटा। ७॥ मोजिन सो दारिद हरन, फोजिन रिपु कुल मूल। नन्दराम जाके सदा, हर धरिनी अनुकृत ॥ ८ ॥ नृष अनृष गुण रतन को, जलनिधि उदी आधार। नम्र गुनी सब देस के, सबत हैं हरबार ॥ ० ॥ नृप अनृप के हुकम में बोविद कवि नन्दराम। रम प्रनथन को सार ले, वरत ग्रन्थ अभिराम ॥ १० ॥

अंत--

बडे ग्रन्थ देखन वर्रे, जे आरस सुकुमार । तिनवा हित नदराम कवि, रच्यो नयो परकार ॥ ३३ ॥

इति श्रीमन्महाराजाधिराच ब्यवपीमह विरोधितायामलसमोदिन्यामलंकार निरूपर नाम तृतीय प्रमोद संपुर्ण ।

लेखनकाल १८ वी शता दी।

प्रति—गुटकाकार । पत्र ११ । पक्ति १८ । त्राजर १२ । साइज्ञ ६ ४ %। विशेष—नायिकायणैन प्रथमप्रमाद पत्र ६४ नायकवर्णन हितीय प्रमोद पद्म १८, व्यक्तिकार वर्णन वृतीय प्रमोद पद्म ३३ कुल पद्म ११५ ।

( अनुष सम्कृत गुम्नकालय )

(५) कवि बहुम । कवि जारा । साहजरां गाये । स० १७०४

आरि--

अगम अगोचर निरंजन निराकार कर्नार ।

अविगन अविनामी अलख, निरंचय अपरपार ॥ १ ॥

X X X
रिव मिस ५ आकास धर, पानी पवन पहार ।

तो लो अविचल जोन किंह, साहिजहां समार ॥ ८ ॥

तो लो अविचल राज सों, चगता जगती मीहि ॥ ९ ॥

कहन जान किंतान हिनु, प्रन्थ कर्रा उचार ।

अलकार समुझाइही, अपनी मिन अनुसार ॥ ९० ॥

किंवन करन की इच्छ जिहि, ताके आवन काम ।

यानें राख्यों समुझा कें, किंव बस्नभ यह नाम ॥ ९९ ॥

अस ----

साहिजहा जगपितह दाइक, चेन की मैन सरूप सुहाये। गंस अकटबर मांत्त है लायक, वैन की ऐन सु सूर कहाये। माहन मुर्रात आंत्त है मोहत, माननि मान गुमानि मिटावै। जोन अनुपम गत्ति है सोहन, कामनि प्रान दहसि लगावै।

इसके बाद कई चित्र-काव्य है। लेखनकाल-१८ वी शनाब्दी।

प्रति—गुटकाकार । पत्र ९६ । पति १८) श्रज्ञर २२ । साइज ६×९॥ ( श्रज्ञप संस्कृत पुन.कालय )

# (६) कास्य प्रबन्ध । लालस बगर्माराम । मं० १९१३ आ० शु० १५।

आदि--

down

श्री चितार्माण सगुनम, सर्व बीज बीजाक्षर सुयुतम्। तम् नमामि पद विगुनम्, बगर्माराम जय जय जय जगवदे ॥ १ ॥ दोहा - श्री वाणी जय जय शक (ति) बगसीराम तिहि वद। सक्छ वर्ण वर्णान्य सिध, अथग करण आणद् ।। २ ॥ श्री लम्बोद्र युद्ध सदन, चार बदन सिर इम्बासन बगसा असव, विधन विनाम्न चद्र ।। ३ ।। भोंबानी गनपीन विभू, दान स्वुब द्द । सां हूं हे तुमते सहज, पूरण काब्य प्रविधा ।। ४ ॥ श्री सादल रतनेस स्व, नरियन्द बाकानेर । छाया छत्र छिनास की, फेर का॰य चह फेर ॥ ५ ॥

> समत उगर्नामे तीन दस, सुक्क क्वार सुम्ब सिध । तिथ पूर्न बीकाण तह, घरण्या कान्य प्रबध ॥ १४ ॥ गुनकरन या मन्य को, रच्या जु वर्ग्साराम । प्रकोत्तर प्रबध मे, मो लिखहै तिह नाम ॥ १७ ॥ (कविरात्त सुरस्टानजी के सम्बह में )

×

# ( ७ ) कृष्णचरित्र सटाक । कर्ण नपति ।

आदि---

श्रीमत्कर्णे क्षितिपतिरयोजकारदीपमानन्तः । मुख्य ब्युत्पत्ति कृतं भाषामयमाज्ञया श्रिय पन्यु ॥ १॥ प्रथान् कुवलयानद श्रमृतीन् वीक्ष्य यव्वतः । श्रीकृष्णचिरतः अथ कुरुते कर्ण-भूपतिः ॥ २॥ कृत्याकृतमहादेव श्रीकर्णनृपनिमितात् प्रथात् स्फुटीकरोग्यथोलकारान् सम्यगाजयाः ॥ ३॥

श्री स्थ्मीनारायण गुणरूपिस (धु) पुन करन असु की स्टरता की कहा जात में बात। नेनामी नउवां ठोर रमें सु भी मन जमुना नीर ज्यों रोक न राख्यों जात ॥१॥ सिद्दाप्त तात्पर्य याको यह। जो श्री लक्ष्मीनारायम जी है सी गुमा श्रक रूप इनको समुद्र है। एसी सब कवि वरनतु है।

अंत— प्रति अपृर्ग है। लग्बनकाल-१८ वी शतार्था।

प्रति—पत्र ७१। पंक्ति ९ से १०। अन्तर २४ से २८। साइज १०+५ विदेशय —कमो भूपनि रचित कृष्णचरित्र पर गद्य से टीका हैं। प्रन्थ से अल-कारों का वर्णन है।

( अन्य मंस्कृत-पुरनकालय)

(८) चित्रविलाम । पद्म १३१ । अम्रनगड भट्ट शिष्य चतुर्भुटामजी । सं० १७३६ का० शुक्ला ९ । लाहोर ।

आदि ---

#### छप्पय छद

सदा ०३ भस् इ मंड, सित्र भगवर । केंसर गृड अलि खड़ लगे, शक्ति खड़ भाल पर। मुक्ट चड भ्चंट गड, मद झरन चलतम्च। कुंडल करन अखड चढं जन् मारतड स्जदडन नुर बल कर अति, नवां खड वदन चरन । २२६ (यहेट सन घड कर, लवीदर) सम्ह हरन ।। १ ।। × X बाना प वः पाउ क्ष्म यदा सिरनाइ। मापा गुरु सब विधा चत्र जै और असुतराह !! ६ !! × × बैठेडे बहु मिन्न सम्बाह्य असून क धास । तिन सर्वाहत मिल यां बहयो, रन्या ग्रन्थ अभिराम ॥ ५॥

## कुडलिया

पडित बहे लाहोर में, अन गुनन का नाहि। कर्हु ऐसी विश्व कीजिये, ज्यो सब मोहे जाहि। ज्या सब मोहे जाहि, ग्रन्थ रचिये अति रुचकर। आगे भयो न होइ, और भाषा में सरवर। हो तुम चतुर सुजान, सबै विद्या गुनमहित। कीज बहै उपाय, जाहि सुन रोझत पडित ॥ ६॥ तिन की आजा त भयो, किव के चित्त हुलास ।

चतुरदास छत्री षहल, वरन्थो चित्र विलास ॥ ७ ॥

संवत् सत्रहमे वरप, बीते अधिक छतीस ।

कार्तिक सुद्दि नयमी सुतिथ, वार चाक दिनईस ॥ ८ ॥
चौगत्ता की राज । राजत आदि जुगादिजग, । ।

तिनके कुल सिरताज, अवरंग साह महाबली ॥ ९ ॥

तिनके सहर षडे षडे, अपनी अपनी ठौर ।

तिन सब में सब विध अधिक, नागर नगर लाहोर ॥ १० ॥

× × ×

चित्र प्रकार अनंत गति, किह आए किवराइ ।

किव असृत हैं विध रचें, अभरन भरन बनाइ ॥ १५ ॥

<u> জন --</u>

चित्रजात अभरन कछु, वरनी अस्तराह । भरे चित्र की बून अब, किंह चतुरस बनाह ॥ १३९ ॥

इति श्री चित्रविनास प्रन्थ अभरन, अमृतराय भर् कृत संपूर्णम् ।

लेखनकाल—१८ वी अनार्व्या । प्रति—पत्र ६ । पाक्त १७ । स्त्रज्ञर ४५ से ५० ।

त्रिशंप--इसके आगे चित्र भरं वृत्त होने चाहिए थे पर वह खड इसमें नहीं है। कर्ता अमृतराइ भट्ट प्रति में लिखा है पर प्रारंभ से चतुर्दास चर्त्रा कर्ता ज्ञान होता है।

( जयचन्द्रजी भडार )

(१) दंपतिरंग । पदा ७३ । लर्छीराम । स० १७०% सं १५ ।

आदि---

श्रथ दर्पातरम लिप्यने ।

#### दोहा

किर प्रनाम मन वचन क्रम, गिष्ठ किर्तिता को उदाँहार ।
प्रकृति पुरिष वरनन करूं, अधमीचन सुख सारु ॥ १ ॥
रिसक भगत कारन सदा, धरत अरूख अवतार ।
काश्हकुवर रव नीर वन, प्रगट भये ससार ॥ २ ॥
जिहि विधि नाइक माइका, वरनै रिफिन बनाइ ।
स्छीराम तिहि विधि कहत, सो कवियम की सिख पाइ ॥ ३ ॥

अन--

#### सर्वेगा

जा तियकें निसि चोसु रह पिन, सा तिय काहे की नेह कमे। घन बार खुटे हम अजन ही, नतमोर विना सुख लाल हमे। सिंव स्योम महावर पाइ दया, सु विलोकि विलोकि विवारि रमें। मन आने नहीं बनिनाजि बनी, सब ही के सिगारनि देखि हमे॥ ७३॥

इति भौत्द्र्येपर्विना श्रम प्रमागिता कही ॥ इति श्री दपतिरंग श्रंगार श्रष्ट-नाइका भेद संपृणे ।

लेखन सवन् १७८९, का वैशाख सुद्धि ३ दिने श्री जगतारिगाी सध्ये पट चारित्र विजय लिखन वाचनाथे दीर्घायु सक्त । भडारी श्री कपूरचंद्रजी री पौथी उपरि लिखि श्रीख्या तीज है दिन शुकवार । श्रीरम्तु ।

प्रति गुटकाकार । पत्र ६ (१४२ से १४७) । पक्ति १९ । श्रव्हर ३८ । साइज ७॥×५

( अभय जैन ग्रन्थालय )

(१०) दुर्गास्तह श्रुगार । जनादन भट्ट । स० १७३५ । ज्येष्ठ शुक्ला ९ रविवार । आदि —

प्रथम के २० पत्र नहीं है ।

કાંત —

तिय तस्वीन जावक लगे, सब साभा आगार । नव पहत्र पकत्र मनो, दयो हारि निज सार ॥ ३४३ ॥ भक्तेम पेतीस सम्, जठ शुक्त स्विवार । तिथि नोमि पूर्ण भया, दुर्गीसह श्रद्धार ॥ ३४४ ॥ छन्द अर्थ अक्षर कहे, भयो होइ जो हान । लीउयो सकल सुधारिक, सो या माझ प्रवीन ॥ ३४५ ॥

इति 'या गोम्बामा जनादेन कृत श्री दुर्गासिह शृद्धार संपूर्ण । श्री शुभमस्तु । श्रीरस्तु संरथा ९०० ।

लेखनकाल—१८ वी शताब्दी ।
प्रति—पत्र २४ से ४६ । पंक्ति ९ । अवर २८ । माइज १०×५
विशेष—प्रारम्भिक श्रंश मिलने पर संभव है दुर्गमिह के बारे में नई जानकारी
प्राप्त हो । (अनूष संस्कृत पुस्तकालय)

# ( ११ ) दूलह विनोद । दूलह १

आदि--

अथ दृलह विनोद लिख्यन

दाहरा

× × ×

मोहन रूप अनुप सि म्हित, शुर बल्टि विधि रूप स्थारी। तेरा बली अरु त्याम बल्टि, अरु भाष्य बलि सिरताज सवारो। साहि सुजान विहान को भानः जिहांन जान औं नैनिन तारो। साहिब आलग्न साहिन साहि, महस्मह साहि सुजा जीग प्यारो ॥ ११

अन-अप्राप्त

केत्रल प्रथम पत्र ही प्राप्त है। प्रति—पंक्ति १२ । ऋत्तुर ३२ । साइज ९×४

(अभय जैन मन्थालय)

(१२) नखासिखा । पटा ६३ । घनश्याम । सं० १८०५ कार्ना सुदी वृधवार आदि—

अथ राधाजी को नम्बसिम्ब वर्णनं लिख्यने । पुराधित घनश्याम ऋत ।

### कवित्त छप्पय

श्री बहुभ नित समर, करत मित निरमल लायक।
विद्वलेस प्रभु समर, सरन गत सदा सहायक।
गांवर्द्धन भुर सुमिर, सदल बज जुबती नायक।
निज गुरु गिरिवर सुमिर, सदा मगल बुधदायक।
इन चरनन को अनुसरह, हरदासन की हुवे सरन।
राधा अद्देश्त रूप तिहा, घनदयाभ नखसिय बरन॥ १॥

अंत—

अष्टादश भात पंचए, संवत् कार्तिक मास । सुकहर पछि पद वुध दिवस, नग्व सिग्व भयो प्रकास ॥ ६१ ॥

# [ 28 ]

बिनुहि समझ धर्णन करयो, छघु दीरघ सम साथ। श्री बहुभकुल को दास गनि, उमहु सु कवि अपराध ॥ ६२ ॥ श्री बहुभ प्रभु सरन हैं, ज्ञान कह्यो सच पाय। घनस्याम अच्छर सबें, पीतों अब जदुराय॥ ६३ ॥

इति नग्वसिख वर्गन संपूर्ण ।

लेखनकाल—स० १८२८ माघवटी १४ दिने वा० कुझलभक्ति गर्णा लिखान या पंचभद्रामध्ये ।

प्रति - गुटकाकार । पत्र ६ । एक्ति १९ । स्त्रज्ञ ६८ । साइज ९४५॥ ( स्रभय जैन प्रन्थालय )

(१३) नग्वसिख।

भादि ---

अथ नम्बसिख वर्गनम्

रमदायिनी दायिनी सरम्, परस् समोह सयाम । विमल वदन वाणी विनय, नमन निरंतर दान ॥ १॥ रसिकिन हेतु सिगार रस्, नम्ब मिम्ब अग विचार । निरुपम रुचि नव नागरा, ताके कहन सिगार ॥ २॥

x x x

**अथां**बिवग्नेनम्

कतल कुलीन कियुं कृष्म मुलीन जर जार गति नीर निधि काम करि ठए हि। गति के करीश कियु मोहन मृणाल दल सायक कह् पांचड पुन्य पुरन के नए हि। पदमा के पीन नवनीत सुं सुधारे ढारे अमल अमोल छवि छाहेर रस दण हि। किथु पद गुग नव नरुनी के राजर्नाह बाजने नृषुर गज गाह धरि लण्हि। १॥

अंत--

पत्र ३ के बाद पत्र नहीं मिलने से प्रन्थ ऋधूरा रह गया है। लेखनकाल—१८ वी काताब्दी का पृर्वार्द्ध प्रति—पत्र ३। पंक्ति १३ से १४। ऋचर ५० से ५७। साइज १०। ×४। ( अभय जैन प्रन्थालय )

(१४) नम्बाशिख । सवैये ३०। भादि—

जीवन सरोवर के कोमल सिवाल सूल, काम तंतु तूल मखतूल कैंपे तार है। पंच सर सिधुर के स्थाह और किथीं मीर किथी सिरि सहज सिंगार रस सार है। मार्थे मार मरकत मिन के मपूल, कियो वेरें चद की तिमिर परवार है। अमें लामें जामें जोते कता के वितान किया, कियो स्थामवरन छवीले छुटे वार हैं।। १।।

अंत---

वीज़री ताक कियों रतन सलाक कियों, कोमल परम कियों प्रीतिलता पी को है। रूप रस मंजरी कि मज़ुठ चपक दाम, कियों कामदेव के अमर मृरि जी की है। चन्द्रकरा सकलक मालिन कमल माल, जाके आगे लागीत प्रदीप जीति फीकी है। दुजी सुर नर नाग पुरन विरञ्जी रची, जैसी नर्खासख अग राधिकाजू नीकी है।। ३०।।

लंखनकाल-१८ वी शताब्दी।

प्रति—पत्र ३। पंक्ति १६ में १८। श्रज्ञर २६ में ४०। साइज ९×४ ( श्री जिन चारित्र सूरि संप्रह )

( १५ ) ब्रेममंजरी । पद्म ९७ । प्रेम । स० १७४० चैत्र सुदी १० सीमवार

आदि —

सन वश्व करूं प्रणास, प्रथमहि गुरु गोविन्द कृ। पुजे सन का कास, जिनका कृप। सुदृष्टि तें।। १।।

धत—

सत्रेने चालोतरा, चैत्र मास उजियार । अटकीन अटकीइ लिख चुके, तिथि दममी शिववार ॥

लेखन—सवत १७५४ अनुप्रसिद्ध राज्ये कुंवर सहप्रसिद्ध चिरजीयात् सहाराज कुंवर आग्राद्धसिद्धजी भागाज जोगवर्शसद्धसं स दिया हुनु संयोग गर्वचा वि० आदृर्गी गर्दे।

र्पात—पत्र १४

( खरतर श्राचार्य शाखा चुर्ना-भडार, जैसलमेर )

(१६) भाषा कवि रस मंजरी । पद्य । १०७ । मान

आदि---

सकल कर्लानिय वादि गज, पंचानन परवान। श्री दिवनिधान पाठक चरण, प्रणीम वदं मुनि मान॥ १॥ नव अकुर जोवन भई, लाल मनोहर हो हू। कोपि सरस्य भूपण प्रहे, चेष्टा सुग्या सोह ॥ २॥

**ы**त---

बारि नारि सबको कहै, किउ नाइकासु होइ।
निज गुण मनि मनि रीति (घ) रि, मान मन्य व कि हो ।
इति भाषा कवि रस मंजरी नायका ८, नायक ४ वि हे दूती १७ सेही समाप्ताः।

लेखनकाल-१८ वी शताब्दी

प्रति—पत्र ४ । पंक्ति १९ । २० । श्रज्ञर ५६ से ६० । साइज **१०।** × ४। ( श्रभय जैन प्रन्थालय )

(१७) मनोहर मंजरी। पद्य १४८।

सं १६९१। मधुरा।

आवि —

श्रथ मनोहर मंजरी लिख्यते एक दंत गुणवत महा बलवंत विराजै, लंबोदर बहु विधन हरत, सुमिरन सुख राजै। भुजा चारि गज वदन भदन मोदक मद गाजै, गवरिनंट आनंद कंद जगदंब सहा जै॥ ९॥

दोहा

कछु अनुभव कछु छोक ते, कछु वि रीति बलानि । करत मनोहरमंजरी, रसिक छेडु पहिचानि ॥ २ ॥

अंत - -

करन येक नव रस मही, मधु पूरन दिनरात । करी मनोहर मजरी, रसना किंद न अघात ॥ ४७ ॥ मधुरा को हो मधुपुरी, वसत महौला पौर । करी मनोहरमंजरी, भित अनुप रस सौर ॥ ४८ ॥ इति मनोहर मंजरी संपृर्णी शुभमस्तु ।

लेखनकाल—२० वी शताब्दी प्रति पन्न ५। पंक्ति २३। अन्तर ५६। साइज १०× ५ विशेष— नायिका भेद आदि का वर्णन है।

( अभय जैन प्रन्थालय )

(१८) रितभूषण । जगन्नाथ । म० १७१४ जे० शु० १० चंद्रवार । जैसलमेर भादि—

> पहिले करी प्रणाम, गणपनि सरसति सुगुरुको। चो मोडे मति अभिराम, तिय पिय केलि सु वरणवीं ॥ १ ॥

भंत--

प्रीत प्रभाव के दर्शन चार प्रकार। जोरि करि जगकाथ कवि, ऐसी भांति विचार ॥ १४ ॥ लेखनकाल-१८ वी शताब्दी

विशेष-जैसलमेर के रावल सबलसिंह के पुत्र अमरसिंह के लियं रचित्। प्रन्थ में ६ अध्याय हैं।

( जिनभद्रसृरि भडार, जैसलमेर )

(१९) रस तंरगिनी भाषा । कवि जांन । म० १७११ माघ आहि—

अलख अगोचर सिमरिये, हिन सौ आठों याम ।
तो निश्च किव जान किह, प्रौ मनसा काम ॥ १ ॥
दीन द्याल कृपाल अति, निराकार करतार ।
तन को पोषण भरण है, मन इच्छा दातार ॥ २ ॥
नवी महम्मद समरिये, जिन सक्यों करतार ।
वारापार जिहाज बिन, कैमे कीजो पार ॥ ४ ॥
साहिजहां जुग जुग जिऔ, सुलतानिन सुलतान ।
जान कहें जिह राज में, करत अनंद जहांन ॥ ४ ॥
रसुतरंगिणी संस्कृत, कृते कोविद भान ।
ताकी मैं टीका करी, भाषा कहि किव जान ॥ ५ ॥
सब कोइ समझत नहीं, संस्कृत दुगम ब्लान ।
ताती मैं कीनी सुगम, रसकनिहित कहि जान ॥ ६ ॥

अत--

सन् इजार जु पैसठो, र्गवडल भव्यल मास । रसुतर्रोगणी जान कवि, भाषा करी प्रकाश ॥ ३२६ ॥ संवत सतरहसै भयौ, इग्यारह तापर और । साह मास प्रण भई साहिजहां के दौर ॥ ३२०॥

लेखनकाल— सं० १७२४ प्रथम आषाढ शुक्ल ९ चन्द्रवासरे लिखितम् प्रति—पत्र २८ म० १०५४

( श्राचार्य शास्ता भंडार, बीकानेर )

(२०) रस रत्नाकर । मिश्र हदयराम । मं० १७३१ वै० शु० ५.

आरि—

शिष(र!), पर सरस सिंगार सो सहित सौहै, सारस में जैतवार सन्वी में सहास है। ओर देवतानि के धदन मांह निश्द मय, महानदी मांह महा रोस को प्रकास है।

# [ 35 ]

फुंकरत लिख फणपित में सभय हरि, लोचन चरित मोह विस्मय विकास है। जयित जयती जूकी दीठि भाव रसमय, करुण सहित हुआ जहां शिवदास है।

# कवि दंश वर्गनम्

बह्या कीनी सृष्टि सब, पहिलें करि सप्तिपें। तिभि सातिन के बदा सों, उपजे बह बहायि॥ १॥ पंच गौड दिज जगत में पंच द्वाविड जॉर्न। जहंजह देस वन नहां, नाम विशेष बवानि ॥ २ ॥ जनमेजय के यज मैं. हरिआने जे विप्र। इ-द्रप्रस्थ के निक्ट तिन, ग्राम दये नप क्षित ।। ३ ॥ गौड देम ने आनि के बपे सब कर खेत। विध गौड हरि आनियाँ, कहे जगत हहि हेत ॥ ४॥ निनमें एक भटानिया जोशी जग शह ख्याति। माध्यदिनी, जाखा सहित सुराति ॥ ५ ॥ यार्देव गात कलिय कोइन्ये गर्नो घराडा प्राम् । उपजै निज कल कमल र्गव, विकादत्त होह मास ॥ ६ ॥ विष्णुक्त को सूत भयो, नारायण विख्यात । ताको दामोदर भयो, जग में जम अवदात ॥ ७ ॥ भाष्य सहित कैयट सकल, पत्न्यों पदायों धार । पट दर्शन साहित्य में जाकी जान स्भीत ॥ ८॥ म्बारथ परमारथ प्रदा विद्या भागवंद। श्री डामोदर भिश्र सब, नाकी जानै भेद ॥ ९ ॥ हरिवदन क नाम जिन ग्रंथ कर्यो विस्तार। कर्मविपाक निदान एत. और चिकित्सासार ॥ १० ॥ नरी चाप्रशी बहुत दिन, बैरम-सुन के पास । बहरि बह ताके भये कीना कामी वास ॥ ११ ॥ रामक्रण ताको नन्य, विद्याविविव विलास । विश्वनगर के सिष्य सब, कियो जीनपुर वास ॥ १२ ॥

इसके पश्चान् भुवनेश मिश्र के २ संस्कृत पद्य श्चादि है।

असफखां जुको अनुन, यातिकादखां वीर । ताकों करि कृता सहा, जानि गुणनि गंभीर ॥ रामऋण के तनय त्रय, जेठे तृरुसीराम ।

मिसले माधवराम बुध, लहरे गंगाराम ॥

रामकृष्ण को पौत्र है, हृदयराम किव मित्र । उद्धव पुत्र प्रयाग द्विज, विश्वित को दौर्वत्र ॥ १५ ॥ रामकृष्ण को पुत्र मणि, भाषवराम सुजान । साहि सुजा की चाकरी, वरा बहुत दिन मान ॥ १६ ॥ नंदन माधवराम को, हृदयराम अभिराम । नवरस को वर्णन करे, यथा सुमति सदाम ॥ १७ ॥

× × ×

समत सत्तरेषे वरस्, बाते अरु एकतीस् । मायत सुद्दितिथि पर्चाम, बार धर्यान वागीस् ॥ २१ । भानुदत्त का रूस्कृत, रसत्रगिर्या भाइ । रसिक षृद्दके पद्न की पोथी करी बनाइ ॥ २२ ॥

×त<del>−</del>

ज्यो समुद्र मिथ देवतिन, पाये रतन अमाल । स्योहा नवरस रतन लहीं, मिथ तेरह कलील ॥ •७ ॥ रसरत कर प्रम्थ यह, पहुँ जुनर मन लाइ । नाकी है हैं हृदय में, नवरम ज्ञान बनाइ ॥ २८ ॥ किर प्रनाम केळु करत हों, विनर्ता युव सौ लेखि । जहें असुद्ध तह शोधियों, सहदय युद्धि विशेखि ॥ २६ ॥

इति श्री मिश्र माधवरामात्मज श्री मिश्र हत्यराम विरचित रस रत्नाकरे, रसालंकारे, रसासिव्यक्ति वर्णनम् नाम द्वादश कङोलः समाप्तः ।

लेखन—सं० १७४८ वर्षे बुंबार शुक्ल पत्ते ५ शुममस्तु प्रन्थ संख्या १८८० प्रति—गुटकाकार । पत्र ७५ । पंक्ति २० । अत्तर १८ । साइज ७ × ९ ( अनूप संस्कृत पुस्तकालय )

(२१) रस विस्नास । गोपाल (लाहोरी ) सं० ८६४४ वैशास शुक्ला २ । मिरजाखांन के लिये ।

भादि—
प्रस्तुत ग्रन्थ का केवल श्रांतिम पदा ही प्राप्त है अत. आदि के पग नहीं दिये जा सके।
अत—

रुकुमनी लखनि रूप गुनही, को कवि कहे निवाहि। में जानह तेही कहे, गोविद रानी आहि॥ ४१॥ संवत सोग्हसह घरस, बीते चोतालीस ।
सोमनीज वैशाल को, करी कमण्वज ईस ॥ ४२ ॥
घरनि सेनि बैकुंठ की, सची वेलि संसार ।
सुने सुनावह जिन नसनु, प्रेम उतारह पार ॥ ४३ ॥
आज्ञा मिरजालान की, भई करी गोगल ।
वेल कहे को गुन यहह, कृष्ण करो प्रतिपाद ॥ ४४ ॥
मरुभाषा निरजल नजी, करि मजभाषा चोज ।
अब गुपाल याते लहैं, सगस अनोपम मोज ॥ ४५ ॥
कपि गुपाल यह प्रम्थ र्राच, लायो मिरजां पास ।
रम विलास दे नांउ उनि, किव की प्री आस । ४६ ॥

इति श्रीमन् ति(नि!)खिल खांन शिरोरत्न श्रीमान् मुसाहिब खांन तनुज श्रीमन्नबाप सिरदारखांनात्मज श्रीमिन्मिरजांखांन मनोविनोदार्थ ५ंडित लाहोरी कृतं । रस-विलास समाप्त ।

लेखन—संवत् १७४९ वर्षे पं० प्रेमराजेन लिपी कृता श्री भुज नगरे।
प्रति—श्रंत का त्र्याठवा पत्रांक प्राप्त। साइज १०। × ४॥।
( श्रभय जैन प्रन्थालय )

(२२) रासिक दुलाम सूरदत्त सं०१७१६ फागुन शुक्ला ५ श्रमरसर। आदि—

आनद के कद जगवंद, दजुत चद सोहें, पारवती के नद हरें विपति कुपति की। बुधि के सदन गजवदन रदन सुभ, दुख के कदन सुख देत दैं सपत्ति की। विघन हरन सब क भरन पापन हो, असरन सरन सो सुर्मात को। श्रीपति सिवापति सिकराय सुरर्पात, करत प्रनाम ऐस महा गनपति को। १।।

> नगर अमरसर अमरपुर, बीना भुव कर्तार। वसँ जडा चारों घरन, दाता वन्कि भपार॥ १।

प्रमानिहर नृपति तहँ, रच्यो एक कर्तार।
 सेत्वाउत वछवाह मिन, पारथ को अवतार।। ६।।
 मिरजाई तिह को दई, अकबर साहि सुजान।
 सुन सम बहु आदर करैं, जानै सकल जहान॥ ७।।
 ताको सुत जग मे विदिन कहिये पृथि निचंद।
 सुमिरत जाके नाम को, मिटे सकल दुल दंद॥ ८॥
 कृष्णवन्द ताको तनय, मनसिज सौ अभिराम।
 साहि समान प्रसिद्ध जग, सुर तरवर को धाम।। ९॥

रसिकराय सों तिन कह्यो, करिके बहुत सनेहु। इमका रसिक हलास करि, रसतरगिनि देहु।। ९०॥

#### दोहा

संवत सतरैपे वरम, सोरह जपर जानि।
फागुन सुदि निधि पर्चाम, सु महूरत सो मानि।। ११।।
ता दिन ते आरम यह, कीन्हां रिसक हुलास।
समुद्धि परै जाके पदें, (र)स इसवै विलास।। १२।।
पदें जो रिसकहुलास वह, नर नर वर म कोइ।
जानै गति रस भाव की, मिर्जालस मडन होइ॥ १३॥
स्रद्त किव अलप मित, कासी जाको वास।
अति प्रवीन निन सरस यह, कीनो रिसकहुलास॥ १४॥।

#### अंत--

बुध वारिद वरपहुँ सदा, तातें नह नर्वान । जातें रक्षिकहुलास की, वृद्धि होहि परवीन ॥ जीवत सूर सुता रहें, धरती मैं सुख पाइ । तावत सूरदत्त कृत, रक्षिकहुलास सुहाइ ॥

इति श्री सूरदत्त विरचिते रमिक दुलासे दृष्टि श्रादि निरूपणं नाम श्रष्टमा हुला समाप्ते।

लेखनकाल—सं १७४५ । मिती कातिक वदी सप्तमी ।
प्रति— पत्र ४५ । पंक्ति । २२ । अज्ञर १७ । रस रब्राकर वाले गुटके मे हैं ।
( अनुप संस्कृत पुस्तकालय )

(२३) रस्तिक आराम पद्य १००। सतीदास व्याम। सं०१७३३ माघ शुक्ला २ बीकानेर

#### आवि---

नमन किर इस्त्रंश कु, नव जरुधर वर स्थाम । सतीदास सर्छेप सुं, रचित रसिकआराम ॥ १ ॥ शुभ सवत सै सप्तद्दश, वरस वरन तेतीस । मास माघ सित पछ तिथि, दूज भ वार दिन ईश ॥ २ ॥ बीकानेर सुद्दावनों, सुख संपति गुन रूप ॥ ३ ॥ सुथिर राज मिंह मैक स्रो, अधिपति भूप अनुए ॥ ३ ॥ अत---

देवीदास विधास मिन, गुनिनिधि विद्या धाम।
तिनके सुन के सुन रच्यो, पूरन रिसकाराम।। २॥
बीकानेर पुरं श्रिया सुख करे नृपस्य भूमी।तेः।
देवीदास इनि त्रिलोक विदितो ब्यासान्वयोस्ति प्रधी
तत्पुत्र किल देवजानि विदितो स्तत्सूनुनायं कृत
श्रद्धाःसासक के करूप रसिका रामः सुबोध्यो सुर्थः॥ ९१॥

लेखन – मंबत १७५२ वर्ष माघमासे शुक्लपत्त तिथौ ११ एकादश्या मोमवासरे लिखने बा० बदरा दाहिवां श्रोभा, बांचे तिन राम राम ।

प्रिति—गुटकाकार । पत्र ४= सं ६४ । ंक्ति १६ । श्रक्तर १८ । साइज ६ × ६ विशेष —प्रथम श्रध्याय—नायिका निरूपण पद्म ४३ द्वितीय श्रध्याय—नायक निरूपण पद्म १६, तृतीय श्रध्याय श्रलंकार निरूपण पद्म ३१ ।

( अभय जैन प्रन्थालय )

(२४) गसिक मंजरी भाषा । हरिवस ।

आदि--

कल करोल मद्द लोभ रस, कल गुजत रोलब। कवि कवब आनंद विह, लंबेंदर अवलंब॥ १॥ अति पुनात, किल कलुप विहडन, साहि सभा सबहिनि सिर मडन। म्बुलित समा स्वित्य सिर स्टडन, जगमगात हक्कु इक्कुल तंडन॥ २॥

## पद्धरी छंद

तिह वंस किय उद्योत, तिहि कित्ति सुरसिंद सीत ।
छज्जमल सुअ आनंद, मसनंद परमानद ॥ ३ ॥
कुछ कमल मानस हस, जसु कित्ति जगत प्रसंस ।
मसनंद सुभ अवतस, जयवस मिन हरिवस ॥ ४ ॥
रिसकराई हरिवस तिनि, चचरीक निज हेत ।
भानु उदित रसमजरी, मधुर मधुर रस लेत ॥ ५ ॥

**318**—

# साचात् दर्शन--

हा हा तिज रे चित चंचलता, जीवरा निज लाजन लोलुप हैं। करुणा करि नैननि नीर भये, तुम्हकून परी पलके पल है। सिर सोहत मोर्रानके चंदूवा, मुरली मधुरा धर ते मधु है। नव नीरद सुंदर स्थामल होत, हहा हरि लोचन गोचर हैं॥ २७॥

इति श्री रस मंजरी भाषाः हरिवंस कृत संपृर्णे । श्री श्री श्री श्री । लेखन—१८ वी शतार्व्दा ।

प्रति—१-गुटकाकार । पत्र २९ । पं० १३ । त्रज्ञ २५ । माइज ६ × ५॥। २-विनय सागरजी संबह, (जयचंद्रजी भंडार)

(२५) रासिक विलास । कवि केसरी ।

आदि-

जास्य लगत सर निकट, कम्ह वृन्दावन नविय। चलत जुद्ध जिहि कृद सुढ, सकर नहि रचिय।। जेंद्रि बस् कियउ अमग, अमग दानव किन्नर नर। जड जगम केहरि जाहि, सेवन निस जिन रचिय जग नुअन वन विधि नमुनि जानन जिसिरसि वरु। नहीं नजि अवरू केहि विदियह, परम पुरुस प्रभु पचसर ॥ महाकवि है गय, कोरे धर्गन वसुधा कई।, गुनी एक न रतना बह कंहरी, केचित नापा मे भयो प्रकास। श्री ब्रजराज सुजान हिन, कीनो रसिक विलास ॥

अत---

कहरी में धन आस बन्या, मनु दाहे मरोद वश्या प्रमदा हो। रुख्यो पर्योद रहे सजीन, सुनि नाह सो ही निन नह निवाहो॥ ३ ॥

इति श्री कवि केशरि कृते श्रृगार रसे नायिका भेटे रिमकविलासीहासे सप्तमः प्रभावः । संपृश्वीयं प्रनथः ।

लेखन—१८ वी शताब्दी । लिखनांमद पुस्तक महानंदात्मज कृष्णदत्त व्यासेन । प्रति—गुटकाकार । पत्र २१ । पक्ति १८ से २२ । अक्षर २० से २४ । साइज ६×९॥ ।

( अनृप मंस्कृत पुस्तकालय )

(२६) रसकोष—जान कवि संट १६७६। प्रन्थ रस कोष ।

आदि---

अरुख अगोचर निरजन, निराकार अविनास। काहू की पटंतर नहीं, ना की पटतर तास॥१॥ निममकार ताकों करो, नांड महमद जाहि।
असरन सरन अभरन भरन, में भंजन गुन ताहि॥ २॥
जबहि बलानौ नाइका, नाइक कृहि कृष्टि जान।
मथूं कथूं रसमजरी, सुनो सबै धर कांन॥ ३॥
तन मन मैं सतांष हे, मिट चित को सोष।
आरस दोषन नास है, धर्यों नांड रसकोष॥ ४॥
×

अंत -

जहांगीर के राज्य में, हरन चित का दोप। सोलहमें पटहुतरें, किथी जान रसकीप॥ १४१॥ चौपाइ ५०

लेखन—सौछहसै चारासिय, नम्र फनेपुर थान । हुता जु सार्ने जेठ बदि, लिख्या भीएजनु जान ॥ १ ॥ (म८ २८८) प्रति—गुटकाकार, जिसमे पहले आनंद रचित कोकसार (सं० १६८२ लिखिन) ह । ( अन्य सम्क्रत लायेभेरी )

( २७ ) स्रख्यांत जम सिन्धु । तपागन्छीय कनककुशल शिष्य कुंबरकुशल ।

आदि—

सकल दव सिर महरा, परम करत परकास । सिविता कविता दे सकल, इन्छित पूर्व आस् ॥ १ ॥

왜ㅋ --

कवि प्रथम जे जे कहे, अरुकार उपजाय। कुवर कुशरू ने ने रुहे, उदाहरन सुखदाय॥ ८२॥

इति श्री मन्नमहाराज लच्चपति चादेशान् सकल भट्टारक पुरन्दर भ० श्री करूक कुञल सूरि शि० कुत्रप्रकुञल विरचिन, लच्चपिन जर्मासन्यु शब्दालङ्कारार्थलंकार त्रयोदञ नरंग।

प्रति --गुटकाकार । पत्र ५३ ।

( यति ऋदिकरग्जी भंडार, चूक् )

(२७) विक्रम विलास । लालदास ।

आदि—

जिहिन सुन्यौ हरिवंस जिमि, विक्रम साहि विलास । तजहिनते रसराज घर, तनै जनम सुख आस ॥ १ ॥ कथा माधवानल करी, नाटक दलाहार।
नुपति न मानी लाल तव, नव रस कियो विचार ॥ २ ॥
नीरसु गहे न भाव रस, रसिकु भजे रस भाव।
गाडी चले न सलिल में, सुलि चले न नाव॥ ३ ॥

अंत---

चरित गांम सुग्रीव के, सोरि नव्द व्यवहार । इश्यादिक में जानियों, प्रिय रस के अवनार ॥ ४ ॥

इति श्री लालदाम विरचितं विक्रम विज्ञासं रसान्तरोपि समाप्त.।

लेखन —सवन् १७२९ वर्षे आके १५९४ प्रवर्तमाने महामांगल्यप्रद् माघ मासे, शुक्लपचे पूर्णमास्या निथो संस्ययासरे श्री नासिक महानगरे श्री गोदावरी महातटे श्री महाराजाधिराज श्री महाराज श्री ४ अनपिसहजी चिरंजीवी पेथी लिखावितं । शुभै भवतु श्री मथेन सांमा लिखन ॥

प्रति—(१) - पत्र ३१। पंक्ति १९ त्र्यत्तर १६। साइज ६×९॥ (२) – पत्र २७। पंक्ति ८। त्र्यत्तर ३५

विशेष - प्रति मे प्रथम ऋलसमेदनी, श्रन्परमाल, योगवाशिष्टभाषा, विक्रम-विलाम, मनवंती कथा, बीबी यूंटी कगडी, कथा मोहिनी, जगन बत्तीमी, रिसक विलास प्रन्थ हैं। इसरी प्रति मे विक्रम विलास का निम्नोक्त श्रन्त पदा श्रिथिक हैं --

> विवरण भेरस भीम के, आरण पायो ठाळ ॥ ३१८॥ जहां जांन अजान से, कियो कछु अविचारि । नहां कृषा करि मोधियो, मजन सबै विचारि ॥ ३१९॥

इति लाल कांव विराचित विकम विलाम रमान्तर रम वर्णन ममाप्त । ऋोक ५६१ ( अनूप मंस्कृत पुस्तकालय )

(२९) चेद्य विगतिणि प्रयंघ । डोहा ७८ । उद्देगज । मं८ १७७२ मे पूर्व

एकन दिन बन बासिनी, दिल मै दई उहार । हो दुबहारा वेद पे, जाह दिलाऊ नारि॥ १॥ की विरहिन जिय सोव मैं, धर अपनी जिय आस । रिगत पान क्यों कर दने, गयां वैद पे पास ॥ २॥ अंत—

अपने अपने कंत सूं, रस वस रहिया जोह । उदेशज उन नारि कूं, जमे दुहागन होह ॥ ७७ ॥ जां लिग गिरि सायर अवल, जांम अवल द्र राज । तां लिग रग राता रहै, अवल जोटि बजराज ॥ ७८ ॥

इति श्री वैदा विरहिशी संपुर्गा ।

लेखनकाल — संवत् १७७२ वर्षे कार्तिक सुदि १४ तिथौ प्रति—पत्र २ । पंक्ति १७ । अक्तर ५२ । । साइज १० × ४।।। विशेष — अक्तर बहुत सुन्दर है । विरहिणी नारी वैद्य के पास जाती है और कामातुर हो अपना सनीत्व नष्ट कर देनी है । इसका श्रृंगार रसमय वर्णन है । ( असय जैन पत्थालय )

(३०) साहित्य महोद्याध सटीकः। रावत गुलावसिहः। स०१९३० लग०। आहि—

> गवरा उवटणो करत, गुटिका किय चुनि गाड । ताके अंगज त्रय भये, सुतरु तुमरु नाद ॥ १॥

श्रर्थ—एक समय गर्वा कैलास से उवटगों नाम, श्रश्न विकार को मालस बरावतं हुने। तदा वह उबटगां की गाद परिमणु निकों भेगी करिकें तीनि गुटका की नी। पुरूप रूप की वह गुटिका के तीन पुत्र पगट कीन्हें। वड़ा पुत्र को नाम सृतजी, दृजा को नाम नुमुलजी तीजा को नाम नादजी यह तीन पुत्र गर्वा के भये।

अंत--

एक दिवस उदल नृप, मम प्रति कहा यह कन्य । रचिदों ऐसो प्रनथ तित, मिले काव्य कृत सत्य ॥ १०॥ तब में कीनो प्रनथ यह, जिल्ला हित सूधपलेत । काव्य अग वेदांत अरु, प्राकृत राग समेत ॥ ११॥

इति श्री चारणान्वय महड् किव रावत गुलाबिसह विरचित साहित्य पहा । स्तरणी टीकायां नृपवंश निरूपणे अमुक खंड ॥ ११ ॥

लेखनकाल—सं १९६३ प्रति—पत्र १७. विशेष—साहित्य महोद्धि का यह खंड किव वंग वर्णन और प्रतापगढ़ राज वंश वर्णन के रूप में है।

(कविराज सुखदानजी के संप्रह मे)

(३१) संयोग द्वात्रिशिका । पद्म । ३७. मान, । स० १७३१ चैत्र शुक्ला ६.

आवि--

ऋथ मंयोग द्वाचिकिका लिग्यन

बुद्धि वचन वरदायिनी, मिद्धिकरन मुभकाम। सारद सो माननि सम्बर, हिय की पूरे हांस ॥ ९ ॥ राग सुभाषित रमन रस, तिहुन में ओ गृद। जो जोगीसर प्रगर्ली, नलहै तिनको मूद॥ २ ॥

अत

आदि स्राग स्थापित संदर, रूप अगृह सरूप छतीसी। पत्र स्थोग कहे तदनंतर, प्रांति की राति बखान तितीसी। स्वत चद्र' समुद्र' शिवाक्ष<sup>ी</sup>, शशीं युति वास विचार इतीसी। चत सिता स् छट्टि गिरापति, सान रची गु स्थोग छ (ब<sup>2</sup>)तीसी।।२।

#### कोहा

अमर चद् मुनि आप्रदे, समर भट्ट सरस्ति । सगम वर्तासी रवी, आही आनि दर्कात्त ॥ ७२ ॥

इति श्री मन्मान कवि विरचिताया संयोग द्वात्रिशिकायां नायका नायक परम्पर संयोग नाम चतुर्थोनमाद् ॥ ४॥ इति संगम वत्तीमी सपृर्णेम् ।

लेखन—लिखिनं बाठ कुशलभक्ति गणिना पंठ हरेचंद्र सहितेन पंचभदरा मध्ये सठ१८२८ रा माह बाँद २ बुधौ लिखिन द्यति हर्पन पठ हरनाथ बाचनार्थ लिखिना । प्रति—पत्र ५

(अभय जैन प्रन्थालय)

# (ग) वैद्यक-यन्थ

(१) अतिसार निदान

आदि--

श्रथ श्रातीसार की निदान कथ्यते।

परिहां—अर्जाण रसिंह विकार रूव मद पांनहीं। सीतल डबण स्निग्ध गमन जल पांनही। कुम मिथ्या भव सोइ करें बहु खेट ही। इपजें युं अतिसार वायांन्यो वेद ही॥ १॥

x x x

भोबा गिटक अर बिल्ब पतीस, ए सभ दारू सम कर पीस । तद्रुख जल चुरणहु खाय, रक्त सकल अतिसार मिटाइ ॥ १९॥

इसके बाद मधुरा लक्षण, मुखबात लक्षणादि लिखे है । प्रति पत्र २ की अपृर्ण है । पता नहीं यह खतन्त्र रचित पद्य है या किसी अन्य भाषा वैद्यक प्रन्थ से उद्घृत है । इसी प्रकार मृत्र परीक्षा का १ आदि ( अपूर्ण ) पत्र उपलब्ध है—

धटी च्यारि निस्ति पाछली, रोगी कुं जु डठाई । रोग परीक्षा कारणें, तब पेसाब कराई ॥ १ । आदि अंत की धार तजि, मध्य धार तहां छेहु । संबत काच के पाच मसि, एकंत डोकि घरेहु ॥ ३ ॥

य पद्म भी किसी वैद्यक भाषा प्रन्थ से उद्युत है या स्वतन्त्र है यह त्रज्ञात है। ( त्राभय जैन प्रन्थालय )

## 39 ]

(२) कवि प्रमोद । पद्म २९४४ । मांन । सं० १७४६ कार्तिक शुक्ला २। भादि—

#### कवित्त

प्रथम मंगल पद, हरित दुरित गद, विजित कमद मद, तासीं चित्त लाईयह।
जाके नाम कुर करम, लिनहीं में होत नरम. जगत निक्यात धर्म, तिनहीं की गाईयह।
अश्वमेन वामा ताको अंगज प्रसिद्ध जिंग, उरग लखन पग जिनमत गाईयह।
धर्मध्वज धर्म रूप परम द्याल भूप, कहत मुमुक्ष मांन ऐसे ही की ध्याईयह।। १।।

× × ×

युगप्रधान जिनचद प्रभु, जगत माहि परधान।
विद्या चौदह प्रगट मुख, दिशि चारो मिध आंन ॥ ९ ॥
खरतर गच्छ शिर पर मुकुट, सर्विना जैम प्रकाश।
जाके देखे मिवक जन, हर्ग्वे मन उल्लास ॥ १० ॥
मुमितिमेर वाचक प्रकट, पाठक श्री विनेमेर।
ताको शिष्य मुनि मानजा, वासा बीकानेर। १ ॥
संवत सत्तर छयाल छुभ, कातिक सुदि तिथि दीज।
कवि प्रमोद रस नाम यह, मर्व मर्थान की खोज ॥ १२ ॥
संक्त वानी कविनि की, मृद न समझ कोई।
ताते भाषा मुगम किर, रसना मुरुल्लित होइ॥ १३ ॥
ग्रंथ बहुत अरु तुच्छ मित, ताको यह परधान।
सव प्रन्थनि को मथन करा, कीषा एह मह आन॥ १४ ॥

817, ---

वारमाद शुश्रुत चरक मुनि, अरु नियध आत्रेय।
वारमाद अरु भेड ऋषि, रच्या तहा सो लेय। ९१।।
मन मैं उपजा गुध्य यह, भाषा कीज आन।
सब मुख दायक भ्रथ मत, भाषा म परधान।। ९३।।
घटि बधि अक्षर चूक यह, मुजन होय के सोध।
रस ही मिंह जु विरस जड, नाहिन उपजें बोध।। ९४।।
रोग हरन सब सुख करन, सब्हा के हित काज।
ओर जु भाषा नाव सम, कीनी एह जहाज।। १४।।
कवित्त छद दोहे सरम, ता महि कीने जोग।
प्रथम कीए मह आप कर, भए प्रसन सब छोग।। ९६।।
अभिमांनी अक उपजर्सा, हीन शास्त्र मर होय।
हाथ न ताके दीजियो, अवगुन काहे कोय।। ९७।।

खरतर गच्छ परसिद्ध जिंग, वाचक सुमितिमेर ।
विनयमेर पाठक प्रगट, कीयें दुष्ट जग जेर ॥ १८ ॥
ताकी शिष्य मुनि मानजी, भयों सबिन परसिद्ध ।
तुरु प्रसाद के वचन तं, भाषा को नव निद्ध ॥ ९९ ॥
किव प्रमोद ए नाम रस, कीया प्रगट यह मुख ।
जो नर चाहे याहि कीं, सदा होय मन सुख ॥ १०० ॥
सब सुख डायक प्रम्य यह, हरें पाप सब दूर ।
जे नर राग्वें कठ मिंघ, नाहि मह सब प्रा ॥ १ ॥

इति श्री खरतर गर्न्छीय वाचक श्री सुमित मेरु गींग तद्भात पाठक श्री विनैमैरु गींग शिष्य मानर्जा विरचित भाषा कित्रमोद रस ब्रन्थे पंच कर्म स्नेह युन्तादि ज्वर चिकित्सा कवित्त वध चौंपई दोवक वर्णनो नाम नवमोहेस ॥ ९॥

लेखन—१८ वी जनावदी प्रति पत्र १८०। पैक्ति १२। ऋचर ३२। पद्म २९८८। (आ जिसचारित्र सृशि सम्बर्ध)

(३) कवि विनेष्ट । मान । स० १७४५ वैद्याख शुक्रना ५ सोमवार । लाहोर आदि—

उदित उद्योत, जिसिमिंग रह्या चित्र भानु, ऐसेंह प्रताप आदि ऋष को कहत है। लाका प्रतिबिंब देख, भगवान रूप लेख ताहि नमी पाय पेखि मगल चहत है। एसी द्या करा मीहि, प्रथ करी टोहि टोहि, धरा त्यान तब तोहि उमग गहनु है। बीच न विचन काऊ, अच्छर सरल दाउ, नर पढ़े जाऊ सोऊ सुख को लहतु है॥ १॥

×

# [ 88 ]

कीयो प्रंथ लाहोर महं, उपजी बुद्धि की बुद्धि। जो नर राखे कंठ मह, सो होने परसिद्ध ॥ १३ ॥

अंत ( प्रथम खंड )---

गुनपानी भरु क्वाथ कम, कहे जु भाद के खड । खरतर गच्छ मुनि मानजी, कीबो प्रगट रह मड ॥ २६५॥

इति श्री ख॰ मानजी, विरचितायां वैद्यक भाषा कविविनोद नाम प्रथम खंड सैमाप्तं।

भत- ( द्वितीय खंड ) -

हितीय खड ज्वर की कथा, कही सुगम मित आन । समझ परे सब प्रथ की, पढ़े सु पंडित जान ।। २७७ ।। खरतर गच्छ साखा प्रगट, वाचक सुमित सुमेर । ताकौ शिष्य मुनि मानजी, कीनी भाषा फेर ।। २७८ ।। संस्कृत शब्द न पढ़ि सकै, अह अच्छर से हीन । नाके कारण सुगम ए, ताने भाषा कीन ।। २७६ ।।

इति ख॰ मुनि मानजी विरचितायां ज्वर निदान, ज्वर चिकित्सा, सिन्नपात तेरह निदान चिकित्सा नाम द्वितीय खंड ।

लंखन--१८ वी जनाब्दी

प्रति १-पत्र १४ उपरोक्त दो खंड मात्र ( जयचन्द्रजी भंडार बस्ता नं० ४१ )

२—पत्र ४२ ( ,, बस्ता नं० १०)

३ --पत्र ४४ । पंक्ति १३ । श्रद्धर ३८ । साइज १०॥ × ४॥ । ( नकोदर भंडार पंजाब )

( ४ ) काल्रज्ञान । पद्म १७८ । लक्ष्मीबङ्भ । सं० १७४१ श्रावण शुक्ल १५ । भादि—

सकित शंभु शभू-सुतन, धिर तीनो को ध्यान ।
सुदर भाषा बध किर, किर्दुं काल ग्यांन ।। १ ।।
भाषित शंभुनाथ की, जानत काल ग्यान ।
जाने आउ छ मास थे, धुर तें वैद्य सुजान ।। २ ।।

× × ×
जग वैद्यक विद्या जिसी, नहीं न विद्या और ।
फलदायक परतिख प्रगट, सब विद्या की मीन ॥६५॥
× ×

चंद्र वेद मुनि भू प्रमित, संवत्सर नभ मास। पुनिम दिन गुरवार युत, सिद्ध योग सुविलास ॥७०॥ श्री जिनकुश्ल सुरीस गुरु, भए खरतर प्रभु सुख्य। खेमकीति वाचक भए, तास परपर शिष्य।।७१॥ दांपते, भए अधिक परसिद्ध । ता मे **स्ट्र**मीकीर्नि ितिहां, उपाध्याय बह ब्रांडु ॥७२॥ શ્રી नाकं शिष्य। लक्ष्मीवल्लभ भए, पाठक भाषा रच्यां, प्रगट अरथ परतक्ष ॥७३॥ करि कृपा, शुद्ध करहु सुविचार। पंहित मोस पंडित मान करे नहीं, करें सबसुं उपगार ॥७४॥

× × ×

अंत---

ऐसे काल ग्यान को, कड़ों पंत्रम समुदेस । सगुरु इष्ट सुप्रसाद तें, निरुवी अर्थ लवलेश ॥७८॥

इति कालग्याने भाषा प्रबन्धे उपाध्याय श्री लक्ष्मीवल्लभ विरचिते पंचम समुद्देस ॥ ५॥

लेखन- संवत १७६० वर्ष वैद्यास्य सुदि ८ दिने ६० त्राग्द्धीर लिखिता । प्रति-पत्र ३ । पिक्त १७ से २१ । त्राह्मर ५८ से ६८ । साइज ९॥ ४४। विशेष-इस प्रन्थ की कई प्रतियाँ हमारे सप्रह से है ।

( अभय जैन ग्रन्थालय )

( ५ ) गज शास्त्र ( अमर-सुवोधिनी भाषा टीका ) सं० १७२८।

आदि—

प्रथम पत्र पश्चान् ३ पत्र नहीं मिलने, पीछे का अश-

—इनके वंस के तिनके भेद । जु पांड्र वर्ण होइ । भूरे केस । नखछिव पृष्ठ होइ । धीर होइ । रिस कराई करें । सु एरापित के वंस को । आगी ने काहू ते न डेर (डरें?) नहीं । दांत सेत । आगिलों उंचों गात्र । मेरनाई छिव । राते नेत्र । सेत सुधेदा । सु पुंडरीक के वंस को जानित्रे ।

अंत--

हस्ती को यंत्रु लिग्वि जो हस्ती को जंत्र करी । जुद्ध मांक अथवा लराई मे

# [ 83 ]

बांधिजै तो जयु होइ । हाथी भागे नहीं। गोरोचन सो मोज पत्र म लिखी हाथी के वांत किया कांन बांधिजै। (इसके पश्चान् हाथियों के १४२ नाम लिये गये हैं)

इति पालकाप्य रिषि विरचिनाया तद्वापाथ नाम अमर सुबाधिनी नाम भाषार्थे प्रकाशिकायां समाप्ता शुभं भवतु ।

लेखन—सं० १७२८ वर्षे जेठ सुदी ७ दिने महाराजाधिराज महाराजा श्रीव्यनूप-सिह्जी पुस्तक लिखापिनः । मथेन राग्वेचा लिखनम् । श्री श्रोरंगाबाद मध्ये ।

प्रति—पत्र ९५। पंक्ति ९। असर ३०। साइज १०॥ ४५। । विशेष —हाथियो के प्रकार और उनके रोगो का सुन्दर वर्णन हैं। (अनुष सस्तृत पुस्तकाल्थ)

(६) गंधक कल्प—आंचलासार । दोहा ४६ । कृष्णानंद । आहि—

गंबक कल्प त्रावलामार, दहा ।

सुन देशी अब कहत है गयक विच स्म्झाय।
अज्ञर असर हाय जगत म, जो काइ वसे पाय।। १।।
यथा जोग्य सब कहतु है, भिन्न २ समझाय।
जब लू हुन्य आकाश है, तये छ काल न खाय॥ २।।

अंत --

कृष्णानद विचणक, कहा पद्मस्य सार। सिह्नहायया गुक्त (जगतिश) मे, असः दव आकार। ४५॥ गधक विधि ए हे चुनी, आर कहे उपदेश। जरा सोन क जीत के, जावत रह हमेश ! ४६॥

लेखन--१९ वी शताब्दी।

प्रति—पत्र २ । ५क्ति १३ । ऋच् ४८ । साइज ९॥ ४ ४। । ( ऋभय जैन प्रन्थालय )

(७) इंभ किया। पद्म २१। धर्ममी। सं०१७४० विजय दशमी।

आदिकापद्य प्राप्त नहीं हैं।

**a**ia--

सतरसे चालीमे विजय दशमी दिने, गच्छ ब्रह्मर जग जीत मर्च विद्या जिने । विजय हर्ष विद्यमान शिष्य तिनके सही, कवि धर्मसी उपगारे, हम किया कही ॥ २१ ॥ लेखन—१८ वी जतार्ज्या । प्रति—**पत्र ९८,** कवि की श्रन्य कृतियों के साथ

(बड़ा ज्ञान भंडार)

(८) नाडी परीक्षा, मान परिमाण । पद्य ४५ + १३ । रामचंद्र ।

आदि--

सुभ मित सरसित समिरिये, शुद्ध चित्त हित आण । प्रगट परीक्षा जीवनी, लहीयो चतुर सुजाण ॥ १ ॥

अंत--

सौम्य दृष्टि सुम्मक सदाई भार्लाये, प्रकृति चित्त इहु दुख सहू ही रालीयै। श्रीव्र श्रोति होइ रोग सदा सुख संदर्धा, बाडि परीक्षा एह कही रामचदही।। ४५॥ आगे मान परिमाण के १३ इस प्रकार कुल ५८ पदा है। हमारे संप्रह में सं०१७६१ की लिखित रामविनोट की प्रति पत्र ४७ के शेप में है।

विशेष—रामिक्नोद की किसी किसी श्रीत में मान परिमाण के इन पद्यों की उसी में सिमालित कर दिया है।

( श्रभय जैन प्रन्थालय )

(१) निजापाय । पद्म ९६ ।

आदि —

दोहा स्रथ प्रन्ध निजोपाय लिख्यते । दोहा ।

भारि सुमरु अलख, दोम महमद नाम।
हनहीं को कलमां कहूँ, नसदिन आहूं जांम॥१॥
मानस रोगां कारणे, ओपद रची अवार।
सीत गरम पुनि रक्त हुं, दीनो भेद विचार॥१॥
चार तत्व पैदा किया, आदम के तन माहि।
स्वाक अग्नि पाणी पवन, सब सै मैं परिछोई॥३॥

अंत-

# इलाज नेत्रांजन का-

एक पीपा अर आवरं, दार चीणी से आंनि । महलोठी मिश्री जुसग, सब ही पीस समान ॥ ९४ ॥ बल सीं गोळी बांधिए, गुंजा के प्रमान । अंजन करि हैं नैन कुं, सकल दोष होइ हानि ॥ ६६ ॥ इति श्री निजापाय छुटकर दवा संपूर्णम् । प्रति—गुटकाकार । पत्र १४ । पंक्ति ८ । श्रवर १४ ।

( अनूप संस्कृत पुस्तकालय )

( १० ) प्राणसुख । पद्म १८७ । दरवेश हकीम ।

आदि---

सुनिरे वेद वेद क्या बोला, उत्तमु इहि बिचा पढ़ो अमीला। बागु पित्त कफु तीनो जाना, रोगां का घरु यही वस्तानी॥ १॥

अंत---

वहि प्राणमुख पोधा के, ओपध सक्छ प्रमान। कवि दरवेस हकीम की सुनीयो वैद्य सुजान॥ ८०॥

इति प्रारम्भुख वैद्यक चिकित्मा संपृग्धे।

लेखन—सं०१८८६चै व. १२ देगसमाइल खांन मध्ये। प्रति—पत्र ११। पक्ति १५। अतुर ४८ करीय।

(श्री जिन चारित्र सूरि संप्रह)

( ११ ) वालतंत्र भाषा वर्चानका । दीपचन्त्र ।

आहि—

- अथ बालतंत्र प्रन्थ भाषा वचनिका बंध लिख्यते ।

प्रथमिह श्री गरेग्झाजी के नसम्कार किरकें। झाख के खाद। केमे है गरोग्झाजी। कल्याण नामा पंडित कहते हैं। में प्रथम ही प्रत्य के घूर गरेग्झाजी कु नमस्कार करता हूँ। वालनंत्र प्रत्य की खारंभ करता हूँ। मृखे प्राणी के तांई ज्ञान होगे के खातरे इनका प्रयोग उपचार झाख के खाउमार करें। कींण कीण से झाख श्रृश्रुत, हारित, चरख, बागभट, इन झाखां की झाखा की खाउसार कर सबे एकत्र करूं हूँ। इस बाल (तंत्र) प्रन्थ विषे बाल चिकित्सा की खाधकार कहे हैं।

अंत---

पंघकतों कहें हैं मैने जो यह बाल चिकित्सा प्रंथ कीया है। नाना प्रकार का प्रंथ कूं देख किया है सो प्रन्थ कौण कौण से आत्रेय १, चरख २, शुश्रुत ३, वागभट ४, हारीत ५, जोगसत ६, सनिपात कलिका ७, बंगमेन ८, भाव प्रकाश ९, भेड १०, जोग-

रब्रावली ११, टोडरानंद १२, वैद्य विनोद १३, वैद्यकसारोद्वार १४, शुश्रुत १५ (?) जोग चिन्तामिए। १६ इत्यादिक प्रन्था कि साखा लेकर में यह संस्कृत सलोक बंध कीया है। कल्याएपदास पंडित कहता है, बालक की चिकित्सा का उपाय को देख की जै। श्राहिछत्रा नगर के विषे बहू पडितां के विषे सिरोमण रामचंद्र नामा पंडित रामचन्द्रजी की पूजा विषे सावधान । मो रामचन्द्र ५ डित कैसो है । सातां कहतां मजनां ने विषे पंडित मनुष्यां ने प्रीय छै । तिसके महिधर नामा पुत्र भयो । सो कशो हवौ । पंडत मनुस्यां के तांइ खुस्यालि के करणहारे हुये। अत्यंत महा५ंडिन होत भये। सर्व पंडित जनो के बंदनीक भये । फेर महिधर पंडित केसे होत भये । श्री लच्चमीजी के निमंघजी के चर्ण कमल सेवन के विषे भूग कहनां भंवरा समान होन भयो । माहा वेदांती भये । स्त्रातम ग्यानी भये। सर्वे शास्त्र आगम अर्थे तिसके जांगणहार भये। महा परमागम शास्त्र के बकता भये । तिसके पुत्र कल्यागाटाम नामा होत भये । माहा पंडित सर्व शास्त्र के वकता जागगणहार वैद्युक चिकित्सा विषे महा प्रविग् सर्व साम्ब वैद्युक का देख कर परापगार के निमित्त पहिना का ग्यान के बासने यह बाज चिकित्सा प्रन्थ करण बास्त कस्यागुढास पडिन नामा होत भये । तीमी करी मलीक बंध । तिसकी भाषा खरतर गच्छ माहि जिन वाचक पदवी धारक दीपचन्द इसे नामै, तिसनै कह्या यह संस्कृत प्रन्थ कठिन है सौ अग्यानी मद् बुद्धि मनुष्य समभे नहीं निस वास्ते वालतंत्र प्रन्थ भाषा वचितका करे, मंद्र वृद्धि के वास्ते श्रीर या प्रन्थ विषे षोडश प्रकार की वाँमा स्त्री कथन, नामर्ट का उपाय, कथन, गर्भ ग्ला विधान कथन, बंध्या स्त्रि का हुट (ऋतू) स्नांन कथन, कृष्टि स्त्रिका उपाय, पालक की दिन मास वर्षे की चिक्तला कथन, बलि विधन कथन, धाय का लक्ष्मा कथन, दुध श्रुद्ध कर्म्म का उपाय, श्रीर सर्व बालक का रोगा का उपाय कथन, इसी जो वालतत्र प्रन्थ सबे जन की सुखकारी हुवी। इति बालतंत्र प्रन्थ भाषा बचितका सर्वे उपाय कथन पनरमी पटल पूरी हूवी ॥ १५ ॥ इति श्री बालतंत्र प्रन्थ वचनिका बंध पूरी पूर्णमस्तु ।।

लेखन—लिपीकृतं पाराश्वर ब्रह्मण् शिवनाथ, नीवाज ब्राम मध्ये । संवत् १९३६ रा वर्ष १८०१ त्र्यसाद् शुक्क ९ शनी ।

प्रति-पत्र ७२, । पंक्ति ११, । अन्तर ४०, । साईज ११×५

विशेष--मूल ब्रन्थकार के सम्बन्ध में देखे "एतिहासिक संशोधन" ब्रन्थ।

( अभय जैन प्रन्थालय )

## (१२) माधव निदान भाषा

आदि-

श्रथ रोग परीचा निदान लिम्ब्यन ।

प्रणमिति प्रन्थकार इ्युं कहेइ। रोगांका निश्चण ज्ञान होइ। जिसतें सो ऐसा प्रन्थ करो। हो क्यूं किर करहू। सिव को आदि हां नमस्कान किरये। महादेव के नाम बहुत हुई। सिव नाम जो आनिश्वा सा प्रन्थकार। दोह नाम महादेव का कियू न आनि राख्या। इस प्रन्थको जो पढ़ाए तथा पढ़े। निनादे कल्याण प्देन्मिति।

अंत----

श्चंत के पत्र श्रप्राप्य हैं।

प्रति--पत्र १३३, । पंक्ति ९. । अन्तर ३०, । साइज १० ४ ५

( अनृप संस्कृत पुम्तकालय )

(१३) माल कांगणी कल्प (गद्य)

आहि

श्रथ माल कांगागी करूप लिख्यने।

माल काराणी सेर २। तेल तिल्ली का सेर २। गऊ का घृत सेर २। मधु सेर २। गऊ का मृत्र सेर ४। माटी के पात्र मध्ये सब एकत्र करके मुख मुदी करी दीपान्नि देणी। पहर । ७। अत--द्वादश अत परह (पहर?) जोग कार्य सिद्धी होइ। गेहूँ घृत खाय। निक्क सिद्ध होई। खाटाखारा वर्जनीक।

प्रति-पत्र २, पक्ति ११, श्रज्ञर ३०, साइज ९॥। × ५॥।

( अनूप संस्कृत पुस्तकालय )

१४ मूत्र परोत्ता। पदा २७ लक्ष्मी बहुभ।

आदि—

आदि का पद्म अप्राप्य है।

अंत--

मूत्र परीक्षा यह कही, लिब्छ बल्लभ कविराज। भाषा बच सु अति सुगम, बाल बोध के काज॥३७॥

लेखन—सं० १७५१ वर्ष कार्तिक विद ६ दिने श्री बीकानेर मध्ये। प्रति—पत्र १

( नवलनाथजी की बगीची )

(१५) रस मंजरी । समस्थ । सं० १७६४ फाल्गुन ५ रविवार, देरा भारि—

> शिव संकर प्रणमुं सदा, उमा धरै अरधग । जटा मुकुट जाके प्रगट, वहत जु निरमल गंग॥ १॥ ताकों दो कर जोरि कै, कर्क एह अरदास । विकास मोहि दोजिये, हरहु विघन परकास ॥ २॥

× × ब्राह्मण भयों, नाकी प्रत्र परसिद्ध। वेद्यनाथ शालिनाथ जम् नाम है, शुचि रुचि सदा सुबुद्धि॥ ५॥ शास्त्र अनेक विचार के देखि वैद्य तिसने करी रसमजरी, सुकृति जन के हंत ॥ ६ ॥ काविद मधुभृत बृंद के, हरे निरंतर रस अनेक जामै वसें, अनुभव कीए जुनिसा। ७॥ किये शालिनाथ रस मनरी, सम्क्रत भाषा साहि। समिति न सकति मृढ की, व्याकुल होत है आहि ॥ ८ ॥ สาหั้ भाषा करत है, इवेताम्बर समरन्थ। स्यम सरङता, मूरख जन के अरथ ॥ ९ ॥

क्षत---

संवत सतेरेसय चौसिंठ समें, १७६७ (१) फा (गु) न मास सब जन को रमें।
पांचिम तिथि अरु आदित्यवार, रच्यों ग्रन्थ देरें मझारि॥ ४१॥
श्री मितरतन गुरु परसाद, भाषा सरस करी अति साद।
ताको शिष्य समस्य है नाम, तिसने करि(यह)भाषा अभिराम ॥ ४१॥
रम मंत्ररी तौ रस सों भरी, पदी सुनहु तुम आ [दर करी]
वनवालां को आग्रह पाइ, कीयो ग्रंथ मूरख समझाई॥ ४६॥
रस विद्या में निषुण जु होह, जस कीरित पाये बहु लोइ।
जहां तहा सुख पावै सही, सो रस विद्या प्रगटावै। कहां॥ ४४॥

इति श्वेताम्बर ममर्थ विरचितायां रस मंजरा-

चिकित्सा छाया पुरुष लच्चण कथन दसमोध्यायः ॥ १०॥ समाप्तायं रममंजरी भाषा प्रंथ शुभं ।

लेखन-१८ वी शताब्दी।

प्रति—१—पत्र ३०। पंक्ति १३। अन् ४४। साईज १० × ४॥ ( अभय जैन प्रन्थालय )

१ पाठा० रस नाणही।

# [ 88]

# २—अपूर्गा । महिमा भक्ति ज्ञान भंडार ब० नं० ८७ । विशेष-प्रस्तुत प्रन्थ के १० अध्यायों के नाम व पग्र संस्था इस प्रकार है-१ - रस शोधन कथन प्रथमोध्याय: परा ३१० २--रस जारण मारणादि कथन दितीयाध्याय: .. EZ ३.- उपरस शोधन मारण सत्व नियात माणिक्य मोधन मारण कथन तृतीयो-ध्याय: पद्य १० ४ -विष लज्ञ्ण, विष सेवा, विष परिहार, कथन चतुर्थीध्याय: पद्म ३२ ५ - खर्गादि धातु शोधन मारम् कथन पंचमोध्याय: 11 68 ६--रसमारगा कथन पट्टांच्यायः ,, २६४ ७-वीर्य रोधनाधिकार सप्तमोध्यायः ,, २२ ? नाम अवाध्य ९—मिश्रकाध्यायः नवसः ,, 69 १०- छाया पुरख लक्तम कथन दशमीध्याय ,, 88 (१६) वैदक मित । दोहा १०१। कवि जान ! सं० १६९५ आदि--श्रथ बैटकर्मान पद नांबो । आदि भलह को नाम ल, दोम महमद नाम। वैदक मत की सीव चे,कहन जान अभिराम॥१॥

कहत जान किंव यो लिख्यों बेटक ब्रम्थन माहि। अनुरुचि हैं तो लीजीये, अनरुचि लीजी नोहि॥ २।

अंत---

जीवत तथा क्रोध करि, काहू काटी आह । फूल करर दोनुं सदल, ता उपरि घसलाइ॥ १०० ॥ पचानते, प्रन्थ कीयो यह जांना वैदकमति यह नाम हे, भाख्यो बुद्धि प्रमान ॥ १०१ ॥

इति पद् नावां वैदकमति संपूर्ण।

लेखन—सं० १८०१ वर्षे वैद्याख विद ३ श्री मरोटे लि० ५० भुवनविद्याल मुनिना । प्रति-शिचासागर की प्रति के ५ वे पत्र के द्वितीय पृष्ट से इसका प्रारंभ हुआ है श्रोर ७ वे पत्र में संपूर्ण हुआ है। अतः पत्र २ पंक्ति १६, अत्तर ५० साइज १० x ४।

# [ 40 ]

विशेष—प्रारभ से स्वास्थ्य सम्बन्धी उपयोगी शिज्ञाओं के बाद कई श्रीषध प्रयोग है। जनसाधारण के लिये प्रस्तुत प्रन्थ विशेष उपयोगी है।

( श्रभय जैन प्रन्थालय )

(१७) वैद्यक सार । जोगीदास (दाम कवि)। सं. १७६२ श्राश्विन शुक्ला १०। बीकानेर ।

आदि—

विम हरण सब सुख करन, भाल विराजत चद।
सिद्ध रिद्ध जाके सदा, जय जय गश्चरी नद॥ १॥
प्रथम गणेश्वर पाय लग, अपने चिस के चद्धा।
भाषा शुभ किंके कहें, वैद्यकसार बनाय॥ २॥
नव कोटि में मुकुट मन, बीकानेर शुभ थान।
राज करें राजा तहाँ, नृप मन नृपति सुजान॥ ३॥
जांके बुँवर प्रसिद्ध जग, सब गुण जान अनृप।
जोरावर सिद्द नाम जिह, राज सभा की रूप॥ ४॥

× × ×

तिन महाराज कुवार की, उपज रूखी कविराय । अपने मन इछाह सीं, भाषा करी बनाय ॥ ११ ॥

× × ×

**७**.त—

ऋथ कवि वर्णन-

वीकानेर धासी धिसद, धर्म कथा जिह धांम।
स्वेतास्वर लेकक सरस, जोसी जिनकी नाम।। ७२।।
अधिपति भूप अन्य जिहि, तिनसों करि सुभ भाय।
दीय दुसाली वरि करै, कह्यो ज जोसीराय।। ७३।।
जिनि वह जासीराय सुन, जांनहु जोगीदास।
सम्कृत भाषा भनि सुनत, भी भारती प्रकाश ॥ ७४॥
जहां महाराज सुजान जय, वरसलपुर लिय आंन।
छन्द प्रबन्ध कवित करि, रास्रों कह्यो बखांन॥ ७५॥
श्री महाराज सुजान जब, धरम लक्क मन आंन।
धर्मसन संकल्प सो, दीय सांसण करि दांन॥ ७६॥
ध्यतीपात के पर्व विच, परवानो पुनि कीन।
छाप आपनी आप करी, दास कविन कों दीन॥ ७७॥

सव गुन जांन सुजांन सिध, सब रायित के राय। किवराज सु किर कृपा, बहुरि दयो सिरपाय ॥ ७८ । जिन महाराज सुजांन के, जोरी कुषर सुजान। किल में दाता कर्ण सां, सूरज तेज समांन ॥ ७९ ॥ जिनके नामें इन्थ यहु, कर्यो दास किव जान। राज कुंबर की रीझ की, अब किव करें बखान॥ ८० ॥

**अंत--**-

नयन२ खड६ सागर७ अवनि १. ऊजल आश्विन मास । दसम शौस कवि दास कहि, पूरन भयो प्रकाश ।।

इति श्रीमन्महाराज कुंबार जोरावरिसह विरचितायां वैद्यक सारे। प्रथम पुरुष मर्दी उपाय + + ऋश्ची कप्टी छटे नाल परावर्त्ति वर्ननं नाम सप्तमो अध्यायः। ७ शुभै भवतु । कल्याग्। मस्तु ।।

लेखन—१९ वी झताब्दी । प्रति—पत्र ३९, पंक्ति १०, त्रज्ञ्चर ३२, साईज ९ × ५

( अनुप संस्कृत पुम्तकालय )

(१८) वैद्य विनोद (सारंगधर भाषा )। पद्य २५२५, । रामचन्द्र । सं०१७ २६ वैठ शुठ १५ । मगेट

#### आदि-

श्री सुखदायक सलहीयें, ज्योति रूप जगरीस ।
सकत करी सोभइ सदा, श्री भगवत निकर्दास ॥ १ ॥
हेमाचल आपद करी, ज्यू गाजै भू मांह ।
युं उमापति राज है, प्रणम्यां भापद जांहि ॥ २ ॥
युगवर श्री जिनसिहजी, खरतर गण्छ राजांव ।
शिष्य भए ताके भले, पदमकीर्ति परधान ॥ ३ ॥
ताके विनय वणारसी, पदमरंग गुणराज ।
रामचन्द गुर देव की, नीके प्रणयें आज ॥ ४ ॥
सारगधर अति कठिन है, बाल न पाचे भेद ।
ता कारण भाषा कहें, उपजै ज्ञान उमेद ॥ ५ ॥
पहिली गुरु गुग्व सांभली, भाव भेद परिज्ञान ।
ता पीछे भाषा करी, मेटन सकल अज्ञांन ॥ ६ ॥
पंडित भाषा देखि के, करिस्यें मोकुं हासि ।
सारंगधर तो सुगम है, याहि कीयों प्रकास ॥ ० ॥

# [ 47 ]

तेट पंडित बचन के, ताको सुणि अधिकार।
इयो तागौ मणि के विषे, छिन्न करे पैसार ॥ ८ ॥
ऐसी विधि मारग रहाौ, मेरी मित अनुसार।
कहूँ चिकत्सा सांभलो, दोस न देहु लिगार ॥ ९ ॥
विविध चिकित्सा रोगकां, करो सुगम हित आंणि।
वैद्यविनोद हण नांम धरि, योमें कांगौ चलाण ॥ १० ॥

अंत--

पिंडली कीनी रामविनोद, व्याधि निकंदन करण प्रमोद । वैद्य विनोद इह नृजा कीया, सज्जन देखि खुसी होइ रहीया ॥ ६० ॥

× × ×

# कविकुल वर्गान चौपाई।

**चरतरग**छि सिणगार, जाणे जाकं सकल ससार रारुआ जिनसिघ, धरा साहि हुए जिन के साहिब श्री नर्गस्य ॥६४॥ हिल्लीपति श्री साहि सलेम, जाकुं मान्यां बह धरि प्रेम । दिखलाय, दयावांन कीने पतिसाहि ॥६५॥ विद्या जिनक शिष्य भले जिनके सुखकार, पदमकारित गुण के भड़ार। नाके शिष्य सुखदाई, सकल लोक में सोभ सवाई । ६६॥ महा श्री पदमरग, बह विद्या जांने उछरंग। वाचनाचार्य चंद, देख्या इपजै अतिहि आणद । ६७। चिर जीवी र्राव Ы भपर्णा मतिसार, वैद्य विनोद कीनो सुखकार। रामचंह कारण कै लई, भाषा सुराम जो मह करि उई ॥६८॥ **उपगार** रस<sup>६</sup> दग<sup>ै</sup> सागर<sup>७</sup> शशि<sup>9</sup> भयी, रित र्वसाख । वसत तिथि भली, प्रम्थ समाप्ति पुरणिमा श्रुभ ਤੂ ਵੱ भाख । ६८॥ साहिन साहिपति राजती, औरगजेब नरिदा रच्यो, भली तास राज में ग्रन्थ स्खकद् ॥७०॥ जिनचंद गछनायक दीपता, श्री राजान । सिर सेहरी, बंदें सोभागी जिहांन ॥७१॥ सक्छ कोट थान है. वर्श लोक श्रभ सुखकार । ए रचना तिहां किन रची, सबही क्रं हिनकार ॥७२॥ ग्रंथ है, सक्छ जीव पर उपगारी संखकार । रहिज्यो जां स्त्रिम सदा, तां लिया ध्र इकतार । ७३॥

इति श्री वर्णारस पद्मरंग गिण् शिष्य रामचंद विरचिते श्री वैद्यविनोदे नेत्र प्रसादन कल्प नामाध्याय । इति श्री वैद्य विनोद संपूर्ण । प्रन्थ संख्या २७०० । लेखनकाल-सं० १८१० फाल्गुण शुक्ला ६ सहजहानाबाद। रत्नकलशभाव हितधर्म लि.

प्रति-पत्र ९८

विशेष—प्रम्तुत प्रन्थ तीन खएडो मे विभक्त है, जिनकी क्रमश' पदा संख्या ४५६ + १२९२ + ७७७ = २५२५ है।

( दान सागर भंडार बं० नं० २५ )

(१९) वैद्यहुलास (निब्ब सहार्वा भाषा )। पदा 🚓 । मलकचंद । आदि—

> श्रथ वैद्य हुलास—तिव सहावी भाषा लिख्यने । दोहरा

निक (ख १ क्षा) त देव चित्त घरन घर, रिडि सिंडि दातार । देवे सदा, कुमति विनासन हार ।। १ ।। विमल वदि ध्याइये, अरु सिमरी सारद माइ। दुजे सरम्बर्ता िचित्त रची, गुरु चरणे चितु लाइ ॥ २ ॥ चिकित्सा सुगम स्नि लई, तिब सहावी आहि। श्रवणे प्रथमे रची, गुनजन सुनिओ तांहि॥३॥ पाछे भाषा ही ×

वंद्य हुलास जो नाम धरि, कीयो ग्रन्थ अमीकंद। श्रावक धर्म्म कुल पक्ष(जन्म) की, ना (म) मलुक स् (सीँ) चंद्र ॥ ५॥

5'त-

कुलांजण ककडासिंही, लोंग कुढ सु कच्चर । भीडगी जल वपत सो, महाकास हुइ दुर ॥४०४॥

इति श्री मत्रुकचंद विरचिने तिच्च महाबी भाषा कृत नाम बैद्य हुलास समाप्तं १॥ लेखन—पं० प्र० श्री १०८ श्री चैनरूपजी पं० प्र० श्री १०५ श्री श्रीचंदजी ५० पनालालि लिखतं समाप्ता। समन १८७१ मिनी ज्येष्ठ विद् ४ श्रादितवार। श्री मोजगढ़ मध्ये।

प्रति—पत्र २६। एक्ति १३। श्रद्धार ३०। माइज १०×४।

विशेष—इसकी एक अपृर्ण प्रति भी हमारे मंत्रह मे हैं। एक अन्य पूर्ण प्रति कुपाचंद्रसृरि ज्ञान भंडार मे थी जिसमे इसके पर्य ५१८ थे।

( अभय जैन प्रन्थालय )

(२०) सत श्लोकी भाषा टीका। चैनसुख जर्ता। सं० १८२० भाद्रपद कृष्णा १२ शनिवार।

आदि - प्रति अभी पास में न होने से नहीं दिया जा सकता।

अंत-संवत अठारे वीस के, मास भाद्रपद जाण।
कृष्णपक्ष तिथ द्वादशी, वार शनिश्चर मान।। १।।
टीका करी सुधारि के, चैनसुख कविराय।
आजा पाय महेस की, रतनचन्द के भाय।। २॥

लेखनकाल--१९ वं। शतार्व्या ।

विशेष--टीका गद्य में है।

( यति विष्णुदयाल्जी, फनहपुर )

( २१ ) हरि प्रकाश—

आदि—

श्रथ हरि प्रकाशाभिधस्य वैद्यक प्रन्यस्य ब्रजभाषा प्रसादि शोधन मारण विधान !

रस उपरस, विष डपविर्णाह, सबै धातु उपधातु । कहौ रतन, उपरतन औं, शोधनीक जे शात ॥ ९ ॥

भत--

भल्ला नह पुरु राम बहि, पच लाँग त्रय क्षार। सोधण कहे निर्धंद में, गुण मारण नहि धार ॥१९५॥

कर्हा रसादिक विधि सबै "

प्रति-पत्र ५। पंक्ति १२। अत्तर ४५। साइज १०४७ श्रंगु ल

( श्री जिनचारित्र सृरि संप्रह )

# (ङ) रत परीत्ता विषयक यन्थ

(१) पाहन परीचा। जान कवि। सं १६९१।

आहि-

करता समरण कीजिये, निश वासर यह तत्थु। निस्तारण तारण जगन, पोपण भरण समत्थु ॥ नवी महमद मुसथकार, चाहेत जिहा र्साम् । ताकी चाहत आस सब धर्मी पुनि पापीम् ॥ पाइन की परिख्या कहूँ, जैस प्रन्थ बग्वान । को मुहरो किन काम को, प्रगट कहन कवि जान ।। हिन्दी तुरका मति सथी, कथी खड बग्वानि । कहन जान जानत नहीं, मोउ लहत स्जानि ॥

अत -

रखन कपूर जु अपने पास, कवल बात दुग्य देन न नास ! प्रन्द नारिवर कोयड आदि, निनको डिंड लागत है ताहि। पाहन परिन्या भाषि जान, जेसी विधि प्रम्थनि परमानि!

लंखनकाल--१९ वी शताब्दी।

प्रति - (१) दानसागर भंडार।

(२) गुलाब कुमारी लायत्रेरी, कलकत्ता । गुटका नं० ३९ (२) पाहन परिक्षा (संग वर्णन) आदि—

दोहा

किसन देव गुरु ध्यान कर, शिव सुत गौरि मनाय। संग जाति बनेन करुं, पहत झीन होय ताय॥ १॥

# [ 48 ]

संग कहत कवी संग कुं, जुगल मिळण कहै सग। संग नाम पाषाण को, ताके अद्भुत रंग।। २॥

× × ×

संग गिलोला नाम है, अवलाखा रंग ताहि।
जहा तहां कहु होन है, जान खार कै मांहि।। ८०॥
नाम जराहि संग है, असमानी फीका नाहि।
प्रब दिन्तिण देस मे, भरे बाव मिट जाय॥ ८१॥
पचभदरा संग नाम है, ॡण होत है तह।

विशेष— ( मन्थ त्रपूर्ग )

लंखनकाल—१९ वी शतार्व्या । प्रति—पत्र २ । पक्ति १६ । श्रवर ४२ ।

( अभय जैन प्रन्थालय )

(३) रत्न परीक्षा । पदा १३६ । कृष्ण्ताम । म० १९०४ कार्तिक कृष्णा २ भादि—

> कृष्णदेव गुरुभ्यान करि, सिव सुत गौरी मनाय । सग जाति वर्णन करी, पदन ज्ञान हाय ताहि ॥ १ ॥

अत ---

चन्द्र चाप स्नि वेद ही, सम्वत उरज् जु मास। कृष्ण पक्षा तिथि इज ही, भूसर कृष्ण जु दास ।। भूम्र कृष्ण जुदास की, मन सुख नाम हैं। भाया बीकानेर प्राम, तोसाम ં ફેંગા ૧૨,૨ મા कृती करी यह ताहि, मित्र सुन छीजिये। छंद भग कांह होया सुद्ध कर दीजिये।। १३३।। जोहरी कृष्ण जु चंद्र ही, श्रावगकुल हि निवास। विक्रमपुर का वासिन, पूर्नि दिल्ली में वास ॥१३४॥ जाति बोधरा नाम है. सनो सबन द ताय। ताही पढन के कारणे, मैं भाषा रची बनाय !! १३५ !! परिच्छा मन्थ ही, पहें सुने जो कोय। रत्म परीक्षा मुनि करे, रत्न सरीखा होय।। रत्न सरीखा होय, मान नहा कीजिये। रत्न धर्म के बीच, मीत चित दीजिये। द्या

# [ 40 ]

कहिये वचन विचारि, कपट तिज दीजिये। भज कमका-पति चरण, सुरग-सुख छीजिये।। १३६।।

इति रत्नपरीचा प्रन्थ।

लेखनकाल—संमत् १९०४ कातिक वदि ९ लि० महात्मा हरखचंद विक्रमपुर मध्ये। प्रति—गुटकाकार नं० ३९

( वृहद् ज्ञानभंडार )

(४) रत्न-परीत्ता । तत्व कुमार । सं० १८४५ श्रावण कृष्णा १० भादि—

> आदि पुरस्व आदोसर, आदिराय आदेय । परमातम परमेसर, नमो नमो नाभेय ॥ १ ॥

अंत--

श्रावण विद दसमी दिनै, संवत अदार पैंताल ! सोमवार साचां सुखद, प्रम्थ रच्यो सुविशाल । खरतर गच्छ जाणे खलक, मोटिम बढ़ें मंडाण ॥ ३ ॥ सागरचद स्रीस की, ता मिश्न साखा भाण ॥ ४ ॥ ता शाखा में दीपते, महोपाण्याय जगीस । आगम अरथ भडार है, पदमकुशल गणिश ॥ ५ ॥ प्रथम शिष्य तिनके कहें, वाचक के पद धार । दर्शनलाभ गणि कहें, ताहि शिष्य सुविचार ॥ ६ ॥ ५० संज्ञा धारक प्रवर, तत्वकुमार सुजाण । प्रम्य रच्यों बह हेत धर, दिन दिन अधिक बस्वाण ॥ ७ ॥

लेखनकाल — सं० १८४७ विशेष—बंग देश के राजगंज के चंडालिया आसकरण के लिये रचित ।

- प्रति—(१) प्रतिलिपि— श्रभयजन प्रन्थालय ।
  - (२) गुटकाकार-वृद्धिचंद्रजी यति संग्रह जैसलमर ।
  - (३) मुनि कांतिसागरजी साहित्यालंकार ।
- (२) रत्न परीक्षा। पद्म ५७०। ग्रन्नशंखर। सं०१७६१ मार्गर्शार्थ शुक्ला ५ गुरुवार।सूरत। शंकर के लिये।

भावि---

उंकार अनेक गुण, सिद्ध रूप परगास । पांचु पद थार्में प्रगट, सुमिन पूरन आस ॥ १ ॥

# [ 46 ]

अरुख रूप यामें बसे, अनहद नाद अनूए।
नक्षरंभ्र आसन सजे, रच्यो अनादि सरूप॥२॥
सुमिरन याको साधिकें, रचिहु मन्यमित आनि।
रान परीक्षा देखि कै, भाषा करहु वखानि॥३॥
आन दवीसर के किए, संस्कृती सब प्रन्थ।
तातें मो मन में भई, भाषा रस गुन प्रथ॥ था

### सोरठा

भाषा रस को मूल, भाषा सब की बोध कर। तार्ते हम अनुकृत, भाषा कारन मन कस्यो ॥ ६ ॥ सुरति गुन सूरति जिहां, वसत कोग धन आह । ताहि विलोक कुबेर कत, मान धरत मिन गाह ॥ ७ ॥ तहाँ वसत दातार मनि, गुना धनी सुचिसील। भाग्यवंत चतुरन चतुर, भीम साहि लिख लील ॥ ८ ॥ शंकर शंकर तास सुत, कुल मडन जस जाम। ताहि विलोक विचछन हो, होवत हीयै प्रकास ॥ ९ ॥ श्री श्रीवंश उद्योत कर धरमवंत धुरि धीर। सकल साह सिरदार घर, भजन दारिद नीर ॥१०॥ ताकी इच्छा इह भई, रतन सबन ते सार। या की आपा करि पदे, गर्डे हीयन दिव हार ॥११॥ ताकी रुचि सुचि साधकें, रचिहुं चित्र धरि चुप। मन वच क्रम मग पाइ वर, मनि जिन आनह कांप ॥१२॥ वाचक रत्न प्रकास कर, रत परिच्छ। भेद्र। कहत रक्ष व्यवहार इह, मनसी धरयो उमेद ॥१३॥ संवत सतरह से अधिक, साठि एक करि औंन। अगहन सुदि पचम दिने, गुरु मुख लहि गुरु भीन ॥१४॥ ऋषि सबै कर जोरि कै, मुनि अगस्ति दिग आइ। पुछन रत विचार सब, विधि सो प्रणभी पाय ॥१५॥

अंत--

#### छुप्पय

विद्या विनय विवेक विभी वानी विधि ग्याता ।

जानत सकल विचार सार शासन रस श्रोता ।
भीमसाहि कुलभान साहि शकर ग्रुभ लखन ।

पटत गुनत दिन रयन विविध गुन जानि विचछन ।
कुछदीपक जीपक भरिप भरीया लिख भडार जिहि ।

दोहि रस स्यवहार रस इह प्रारथना कीन तिहि ॥७७॥

# दोहा

ता कारन कीनो अलप प्रन्थ जु मो मित मानि ।
सन्जन सुनि सुध कीजीयड, जहाँ घट मात्रा जानि ॥७८॥
अंचल गछपति श्री अमर, सागर सूरि सुजान ।
ताके पछि वाचक रतन, शेखर हमि अभिधान ॥७९॥
तिन कीनी भाषा सरस, पढ़त होत बहु मान ।
प्रथम लेख सुंदर लिख्यो, विबुध कपूर सम्यान ॥८०॥
रिव शिश मंडल मेरु मिह, जो लों हुअ आकाश ।
पड़े सी ती लु थिर रहै, लीला लिछ विलास ॥८९॥

इति श्री वाचक रस्नशेखर विरचितं रस्नव्यवहारसारे श्रीमन्द्भीशंकरदास प्रियं मणिज्यवहारो नामाष्टमा वर्गः ॥ ८॥

इति रत्न परीज्ञा प्रनथ संपूर्णिमिदं ॥

प्रतिपरिचय-(१) पत्र ३२ । पंक्ति १३ । अज्ञर २५ से ४५ तक । साइज ११ × ५ । ( अभय जैन ग्रन्थालय )

# (२) अन्यप्रति — ( वृहद् ज्ञान भंडार )

विशेष—वर्गनाम व पद्मसंख्या—१ वज्र पद्म १०५, मौक्तिक १२९, माणिक्य ९०, नीलमणि ४३, मरकत मणि ३३, उपरत्न ४७, नानोरत्न १८, माणिक्य ८१, प्रारंभिक १४। कल पद्म संख्या ५७०।

# (६) रत परीका। पद्य ७०। रामचन्द्र।

आदि-

प्रथमित सुमर गनेश को, जाते बाधे बुद्ध । ता पीछे रचना रची, रतन परिच्छा सुध ॥ १ ॥ रतन दीपका प्रन्थ में, रतन परिच्छा जानि । रामचन्द्र सी समिक्ष के, भाषा करनो भानि ॥ २ ॥

अंन--

## सवैया

मयुकर परीक्षा — निसा मुख ससी बुध गाइहू को काचौं छेह, ताके बिच मनिह कों मेल्डि निसा ठानिये। भा ( जुड ) दे देखत ही दुद्ध छाल रंग होत, तातें जानो सन्नुन सौं जुद्ध जीत जानिये।

# [ 80 ]

काल रंग विष हरे पीले पित वाय नसै, वीतदयौ सो पेट सुर्लनिकोपित दानिये। नीर पय जैसो य सोई राज मान देत, हुहै वीच ननि के गुननि पहिचानिये।

इति रक्नपरीचा संपूर्णे। लेखन काल—सं० १९३७ रा मिति त्रासु वदि १३ शनिवारे। शुभंभृयात्। प्रति—पत्र ११। पंक्ति १३। अन्तर २५ से ३०।

( दानसागर भंडार ब० नं० २५ )

# (च) संगीत-यंथ

(१) रागमाला। पद्य ३८४। उस्तत। सं० १७५८ मगसर सुदी १३। भेहरा। भादि—

भरथनाद प्रंथ ताकी सांख (१) 'नाद्याम स्वरापदा ।' आदि श्लोक । सर्व संगीत विधि

भाद नाद ज्यावे गुणगराम को मरम पावे सातो सुर सगम पंजन वृत्तंत है। चित बीच के लागे गम कामे जोत जागे मुर्छना अ क ताल बरग अनंत है। आलखा उघट किछक तानि निरत हमें राग रागनी सरूप वृक्षमें अनंत है। हंदी भेद जाने सो सनि पिह्छाने जोग सोई राग मह जान सोई कलावंत है। २॥ नाद वर्षाण्—

# दोहा

एक आप हर रूप है, अनहृद् अगम अतोक । छल चौरासी मैं बम्यो, जोन अनुपम बोछ ।। ३ ॥ बोलन मैं अरूपठन मैं, राग कला मैं सोय । जोग सबन मैं नाद है, बिता माद महि को हूं ॥ ४ ॥

× × ×

अंस--

जो कछ देख्यो भरथ मै, कीमो योग विचार।
जो कछ चूक परी कहूँ, सुरजन लेहू सुधार॥ ७६॥
मगर भेद्दरो वसत है, नदी सरश्वती कूछ।
ज्यार वर्ण चारों सुखी, धर्म कर्म को मूछ॥ ७७॥
उत्तर दिसि पछिम दित्, अमर कुंड सट धम्य।
पट रस भोजन सोज जिह, तिनि की सैंघवारम्य॥ ७८॥

औरंग साह महा बळी, साहन के सिरताज। करी रागमाला सर (स), ताकै भवचल राज ॥ ७९ ॥ चौरासी है, अरु चौरासी **ड**देस देस में राग है, गावत गुनी सुभाग ॥ ८० ॥ देस 🖁 , सुन छे ताके नाम। चतुरासी जो देस कहै, गुनी जोग सुभ काम ॥ ८१ ॥ उस्तत पातसाह संमत विकम जोत को, सतरे सै पंचास । आठ वरस दुन और संग, कीनो प्रभ्य प्रकास ॥ ८२ ॥ तिथि त्रयोदशी, सुकछ पस्य बुद्धवार प्रगट, मगसिर मास प्रधान ॥ ८३ ॥ कहि राग-मारु । शग की माल भी माल वनी जुनि उच्छर फूछ समो संगवासी। नाद को मेरु धरयो पट नारन कंठ कहैऽनुराग हुछासी। सत्संग विचार हजार हजार परे सुन ते रस मै बुध जोग प्रकासी। राग सगीत के भेद को देख के नाड करयो तिह राग चौरासी।। ८४ ।।

इति रागमाला । श्रीरस्तु । शुभं भवतु । लेखक पाठकयो । लेखनकाल—१८ वीं शती ।

प्रति—(१) पत्र ११। पंक्ति १७ से १९। श्रक्तर ५० से ५५। साइज १० x श (महिमा भक्ति भंडार)

(२) पत्र ४। अपूर्ण।

( हमारे संप्रह में )

(९.) राग विचार । पद्य ९८ । लर्छोराम ।

आदि---

गुरु गनेश मन सुमरि कछु, कहाँ कामिनी कंत। राग ताल मिति नाहिनै, गुरु कहि गये अनन्त ॥ १ ॥ देव रिपिनि कीने विविध, मत संगीत विचार। ल्रेडीराम हनिवन्त मतु, कहैं सुमति अनुसार।

अन्त-

धैनतु प्रद्व सुर रागना अरु कामोद सुनाउ। कछीराम ए जानि कै तन मन बाणंद पाउ॥ १७॥ प्रति—(१) पत्र ५ ( अनूप संस्कृत लाय बेरी )

(२) पत्र ९ सं० १७३२ चै० सु० ७ । लि० जनार्दन । (१०) राग माळा । पद्य ८५ । सागर । आदि—

श्रथ रागमाला लिखते-

गुरु प्रसाद सागर सुकवि, कृष्ण चरण रिदै घारि। उतपंत जो षट राग की, ताका कहै विचार ॥ १ ॥ कहां तां उपजे रागषट, सुत नारी पित मात ॥ देस समी रुति पर तिनिह, तिनकी चरनो वात ॥ २ ॥

अंत--

राग रागिणी पन सपीं, गावत समे ज कोह । सख सिध सागर सुकवि, सो फळ दायक होइ ।

लेखनकाल - १८ वी शनी।

प्रति—पत्र २। पंक्ति ११-१२। श्रांत्र २५ से ३२। साइज १०×४। पद्य २५+११ के बाद (श्रागे के पत्र न होने से) प्रन्थ अधूरा रह गया है। श्रातः श्रान्स का श्रांश श्रानूप संस्कृत लायबेरी के गुटके से लिखा गया है।

( अभय जैन प्रन्थालय )

(२) रागमाला—पद्य ६१। हीरचन्द्र । मं० १६९१। माडलिनगर । भादि—

अकल अकप अमेय गुन, मुद्र है जसु दीन ।
परम पुरुष पय लागि के रागमाल यह कीन ॥ ६ ॥
ब्रह्माद्दिक इरिहर सबैं अहि निस्सि सब जग आहि ।
कोटि कल्प युग वीहि(नि) गण, भेद न पायो ताहि ॥ २ ॥
सुर मर मुनिवर गम असुर, नाद ध्यान सब लीन ।
आप आपनी बुद्धि तें, है कोइ नहीं हीन ॥ ३ ॥

भन्त-

भसित देह रमणी कलभ, लिखित कुसुम पीय हास ।

मुगध धनासी लोचनह, मृगमद तिलक सुवास ॥५९॥

सवत सीलै एकानवें मांडलि नयरि महारि ।

राग रागिनी भेष कीय, गुणी जन लेहु बिचार ॥६०॥

सब जन कारन यह रखी, रागमाल सुचि भेव ।

हीरचन्द किष सुचि कीयें, नागरि जन कें हेव ॥६१।।

इति रागमाला समाप्ता । लेखन काल—१८ वी शती ।

# [ 88 ]

प्रति—(१) पत्र ३। पंक्ति २७। अन्तर १८। साईज ४। ×७।

(२) गुटकाकार प्रति में गाथा ५६ पीछे लिखते-लिखते छोड़ दिया है। ( अभय जैन प्रन्थालय )

(३) राग माला। पद्य ९०। सं०१७४६ वि०।

आदि---

अथ गान कतुहल भाषायां राग संयोगः ॥ कानरत ॥

गुद्ध कानरत आदि दे, भेद कानरे पंच ।

कह तिम तें संगीत कै, गुन जन मानस संच ॥ १ ॥

प्रथम कहत हों गाह कै, गुद्ध कानरत एक ।

भेद चार के गाईयह, ताकी सुनहू विनेक ॥ २ ॥

वागेसरी कारह इहाँ धनासरी दोउ मिलि अभिराम ।

एकै सुर किर गाइयें वागेसरी सुनाम ॥ ३ ॥

अंत-

स्वर साधारण काकली श्रुत संगीति निवेद । वितु स्वर केंद्र न समझीए विस्तर तांन सुभेद ॥ ९०॥

सवं गाथा सला (क) १०४। इतिरागमाला सम्पूर्ण।

लेखन—संवत् १७४६ वर्षे माह विद् कृष्ण पत्ते तिथि इग्या (र) रस दे (दि) न बोधवारे पंडिते रामचन्द गणि लीपीकृनं भटनेर मध्ये श्री रसते सोभ भवतो । श्री छ । प्रति—पत्रा २ । पंक्ति २० । स्राह्म ५० । साईज १० × ४। ।

( अभय जैन प्रन्थालय )

(५) रागमाला

भावि-

चले कामनी कंत के, गृह सुर अरु सब मेव। रहनि! रुप छक्षन कहों करो कृपा गुरु देव॥ १॥

भैरव राग लछ्नं

सोरठा

धरे रुद्ध को भेष, तीनि नैन माथे जटा। भारुचंद्र की रेख, भैरव को स्टूबन सरस् ॥ २ ॥

भन्त--

देसकार लक्षम-

नेन कमल मुखा चंद, कुछ कठीर कंचन वरन। इरति नाइ दुख दंद, देसकार सुकुमार तन।

# [ 64 ]

इति षट राग तीस रागिनी समेत समापतं।
लेखनकाल-१९ वी शती।
प्रति-पत्र १। लम्बी पंक्ति ४५ + ४३। अन्र १७। साईज ४॥। × १६।
(अभय जैन मन्थालय)

# (६) रागमाला

आवि--

भैरं त्रिव मुख तें भयो, घनी सुगति सुर सोय। सरद शत ही गाइयें, जाति सु भड़ो होय॥१॥ मोदक छन्द

घोषत सुर गृष्ट ताको जानो, शिव मुरति संगीत बखानो । कंकन उरग और शश्चि भाल, सुर सुरि जटा गरे रुड माल । सेत वसन नैन फुनि तीन, सिहि सरुप अरु महा प्रवीन ॥ २ ॥

सारठा

कहो भैरवी नारि, वैराडी मधु मधुधुनी। संघवि तेहु विचारि, बगाली हु जानियौ॥ ३॥

विशेष -- प्रथम पत्र ही उपलब्ध हैं। यन्थ अधूरा ही प्राप्त हुआ है। लेखनकाल---१९ वी शती। प्रति---पत्र १ (एक तरफ)। पंक्ति १३। श्रवर ४८। साईज १० × ४।। (अभय जैन प्रन्थालय)

( ७ ) रागमाला । दोहा ३६ । भादि—

### अथ रागमाला दृहा

स्थाम बरन तन दुख हरन सब रागन की राह । चवर हुरे भरदन करें, बनिता भैरों आहू ॥ १ ॥ पुहप माल गल छाजि है, राग करत दे ताल । धाम फटक सर्था तरग भाष भैरवी बाल ॥ २ ॥

अन्त--

वैंनी लाबी स्थाम बह, बंगाला रंग मेता। राग ागना तास पट, सुनि राइ कर हेता। ३६॥ लेखनकाल—१८ वीं शती। प्रति—पत्र २। पंक्ति २७। अद्वर २०। साइज ४। ४७। ( अभय जैन प्रन्थालय )

### (७) रागमाला। पद्य ८६।

### आवि---

रसिनिधि गुनिनिधि रूपनिधि गग रंग निधि वयाम । श्री नट नारायण प्रगट, ताको करूं प्रणाम ॥ ९ ॥ गुण निधि गगादास, हरिजन साह कल्याण सुव । हरिजस केलि निवास, रागमाला ता हित गुही ॥ ५ ॥

#### भन्त--

सधु माधुवा मिलि गोर तनु, घृमल हार श्रंगार । भस्म पुण्ड श्रीत अधन तनु सब् भृषण उद्दार ॥ ८६ ॥ प्रति—पत्र २ । लक्ष्मीश्रभु निख्यित ।

( श्री सीताराम शर्म्मा, राजगढ़ )

(८) राग मंजरी — । शाकद्वीपी २धर मिश्र । सं० १७३० माघ विद ९ । भावि—

स्वाम धन-स्वाम सुख आनन्द को धाम, जाको, राधावर नाम काम मोहन बखानिए। मन अभिराम मुरली को सर शाम धरें, याम याम यम यम ध्यान उर आनिए। लमे बनमाला दाम वाम प्यारी गोपीवाम, मुनि गावें जाको साम काम रूप जानिए। भूधर नेवाश्यो राम बस्यो आए नन्द शाम, तिहु लोक ऐक धाम साची जिल्लामानिए॥१॥

# दोहा

रंध राम अधिन अन्द्रमा , नोर्मा मण्य की स्थाम । दिख्य गढ़ नाहेरि लगु, उपत्यो मन यह काम ॥ २ ॥ सूवा नाम विहार है, गढ़ मुगेरि निज धाम । आजम साह पथान में, देख्यो दिन्तन प्राम ॥ ३ ॥ साकं द्वीर्षा भूमिसुर, मिश्र भार्य राम । ना सुत भूषर यहो कही, राग मजरी नाम ॥ ४ ॥

# [ ६७ ]

छे दर्पन समीत को, मतो कहे कछ भेद। राग रागिनी समय अरु, छछन पचम बेद।। ८॥
× × ×

इति सोमेश्वर मते राग रागिनी प्रथम प्रकास । अथ हनुमन्मते ।

अंत--

सन्नह से चालीस में, तूज उजरी पाख। नारा तीर लिखी यहें, कटक न्वार तहा लाख॥ ३॥ भाजम साह महाबली, आए उन्हके साथ। भूधर करि यह पुस्तकी, वीन्ही गिरिया के हाथ । ४॥

इति श्री मिश्र भृधर वैद्य राज पंडित सकलं विद्या विनोद शाकर्जापि द्विजवर विरचित रागभंजरी पुस्तक सप्रणे ।

लेखनकाल- रं०१७४२काती वर्दा १२६ध बीजापुर मध्ये लिखितं प्रो०विद्यापित तत्पुत्र हरिरामेण ।

प्रति-पत्र २७। वंकि ८। अचर ३२।

( श्रनूप संस्कृत पुस्तकालय )

(१०) संगीत मालिका महमद साहि।

आदि---

प्रारंभ के १० पत्र नहीं होने से नहीं दिया जा सका।

मध्य--

पुक पताक व्यवनाक कांद्र क्रा कोप पुनि हाए। अलि पद्म कह शास्त्र पुनि, सस पक्ष मृनि लोए।।२४१।।

गरा

पहिले ही पाउको फिराई म्बन्तिक बांवियाह हाथे। (फिराई स्वन्तिक बांधियहि हाथे) फिराइ म्बन्तिक कीजिहि। पीछ हाथ को स्वान्तिक खरू पाऊन को म्बन्तिक बिलगाई फिरावत बाएं दाहिने ले जिल्ले पीछे हाथ पाउ बेर हूँ ऊँचे नीचे कीजिहि तिहि पीछे उद्दत श्रिण्हा उसे मंडर ए तीनिक करण कोजिह तब श्राचिरे चित नाम श्रग-हार होई।

अंत---

इति कल्पमृत्यं । इति श्री पेरोज साह्या वंशान्वये मानिनी मनोहर कामिनी काम पूरन विरहनी विरह भंजन सदा वसतानंद कंदारि गज मस्तकाकुंश श्री मत्तत्तार साद्यात्मज महमद्साहि विरचिनायां संगीतमालिकायां नृत्त्याध्याय समाप्त । शुभं भवतु ।

लंखन काल-१९ वी।

प्रति—पन्न ११ से ५३ । पंक्ति २० । श्रज्ञार १६ । (मध्य के भी कई पन्न नहीं) (श्रन्य संस्कृत लाय बेरी)

(११) हीय हुलास । सदीक । पद्य ६७ ।

आदि-

श्रथ राग रूपमाला लिख्यंत ।

### दोहा--

प्रथमहि ताको सुमिरिये, जिले दीनो गुरु स्थान। झानी गुन गार्वे सदा, ध्यानी धरे जुध्यान ॥१॥ अंबर थस्वी थंभ बिन, धरती अधर धराय। मनुष्य रूप हुय अवतर्यो, देखन कलि का भाव॥२॥ हीयें हुलास या प्रस्थ को, राख्यो नांम विचार। यार्मे सिगरे रागन के रचेय रूप सिगार॥३॥

अंत--

#### महलार---

बान गरे गावत बहुत, रोवत दे जलधार। तन द्वेल विरह दहाँ, विरहित नाम मब्हार। १६। मेझ विछाई कमल दल, लेट रही मन मार। लेत उसास निस्यार तन, तनक वियोगिनी नार।। ६७॥

इति हियहुलास प्रन्थ रूपमाला संपूर्ण।

श्रथ रागमाला की दीका लिख्यत या को विचार याही में याकी मूछेना याही में तीन श्राम सप्त स्वर याहि में श्राम १ श्राम २ श्राम ३ । दूहा—

#### भन्त--

रागिनी पांचमी केदारा वखत घरी न भारज्या २ भारज्या १ माह बखत घटी २ हित रागमाला राग ६ रागिनी ३० भारज्या ४८ मर्व मिलि ८४ नाम संपूर्ण । इसके बाद रागिनी-उत्पत्ति दिवस-रागिनी, राजि-रागिनी आदि के कई पद्य है । ] हित छतीस राग रागिनी नाम संपूर्ण । लेखन काल—१९ वी शती । प्रति—पत्र ४। पंक्ति १७ । अत्तर ५२ । साईज १०॥ ४५ । विशेष—टीका-टिप्पर्णी रूप (संनिप्त स्पष्टीकरण मात्र ) है । (महिमा भक्ति भंडार )

# (छ) नाटक यन्थ

(१) प्रबोधचन्द्रोदय नाटक । हरि बल्लम ।

आवि---

श्री राधा वल्ल्म पद कमल मधु के माह ।

हित हिर वंश बड़ो रिसिक, रह्यां तिनिनि लपटाइ ।। १ ।।

साके चरनीन वंदि के, वन चन्द्रिह सिर नाइ ।

रचना पोथी को करों, जात करें सहाइ ।। २ ।।

कियो प्रवोधचन्द्रोदय मु, नाटक दांनो तोहि ।

हुटल मिश्र रिच बहुत विधि, वह दिन्यान सुजाहि ॥१६॥

कीरित धर्मा की समा, तिनकै चित यह चाड ।

सो नाटकु नायक अबहि, इनको सिन दिखराउ । १७॥

यहे बात गोपाल मु, मोसां कहा बनाइ ।

नामें अब धर ताइ के, आनो नुवति चुलाइ ।।१०॥

अन्त---

हरि बल्लम भाषारच्यो चित में भयो निसंक। श्रीपबोध-चन्द्रोदयहि छठओं बान्यों अंक।।

समाप्राय प्रत्य ।

लखन काल-१८ वी शताब्दी ।

प्रति—पत्र १४+१९+१५+१३+१२+१५ । ५किः ११ । अस्र ३२ । साईज १०×५।

विशेष—राजा कीर्निवर्मा तथा गोपाल का प्रारंभ में उल्लेख मात्र है। ( अनूप संस्कृत लायबेर्रा )

# (२) प्रबोधचन्द्रोदय नाटक

भादि-श्रथ प्रबाधचन्द्र नाटक लिख्यते ।

कवित्त

जैसे मृग तृष्णा विष जल की प्रतीति होत,

रूप का प्रतीति जैसे साप विष होत है।

जैसे जाके बिनु जाने जगत सत जानियत—

विश्व सब तोत है।

ऐसे जो अखड ज्ञान पूर्ण प्रकाशवान,

नित्त समसत्त सुध आनन्द उद्योत है।

ताही परमातमा की करत उपासना है

निमन्देह जान्यो याकी चैतनाहीं जीत है।।।।।

ऐसे संगल पाठ करी सृद्धार अदना नहीं ध्वाई यहा आजा दीज । सृत्रधार बोल्या ।

अस--

विशेष—प्रति के केवल तीन पत्र होन से अत का भाग नहीं भिलार तथा कर्ता का नाम भी ज्ञात नहीं हो सका।

प्रति—पत्र २ । त्रपूर्ण । पाक्त २८ । खन् १२ । साईज ९।' ४८।"। (स्थाय जैन प्रन्थालय)

(३) हन्मान नाटक।

जनजाबन ।

आद—

श्रीमजगजीवन क्ये आत्म विनोदार्थं हनुमान्नाम्ना नाटक पर(१)यतुं समुदात: ।

कहे प्रिया करिराज किंद्र रासायन की बात। बाटक श्री हतुमान को नवी अक है सात।।

अन्त--

सातवे छंक का समाप्ति वावय—

उठि जानुकि रन स्रवन हे दसआनन गर जोति ।

हुदिभिरि सुभेदग धुनि । उत सख धुनि होति ॥ २९ ॥

इति श्री जगर्जीवन कृते महानाटके गवर्नानदृहनो नाम सप्तम अंकः ।

इसके बाद आठवे अंक के ५४ वे पदा नक है । वाद के पत्रे नहीं हैं ।

प्रति—एप्र ७२ । पंक्ति १८ । अन्तर १२ । साईज ६" × ९॥"।

(अनूप संस्कृत लायबेरी)

# (ज) काच्य यन्थ

### (१) कथा

(१) **अंवड चरित्र।** हिन्दी गद्य । समाकल्याम् । **भादि**—

बढ़ैमान भगवन्त के पावत पद अर्शवेद।
आतम वित्त अत्रथती प्रणमी नापद बृद् ॥ ६ ॥
अवड नामे अवित्यति उपते चौथे काल ॥
आवक बीर जिनेश को ताको चित्र विशाल ॥ २ ॥
आं मुनि रल स्रिन्द कृत सम्झत मय स्वश्र ।
बर्तमान अवलोक के रिचु जन्म बन्ध ॥ ३ ॥

#### गरा ---

धमें मैं सर्व लक्ष्मी संपन्ने धर्म भै प्रशंसनीक रूप संपन्ने, धर्म मै सोभाग छक्त वड़ी आउसी जीव पाँच बहुत क्या कहे धर्म सामय मना बर्धित विसे जैसे श्रंबड ज्ञिय के धर्म के प्रसाद सर्व संपदा मिली आपदा सिटा उस श्रवड का हुए। (दिखावै हैं।

#### अन्त---

बाचक अमृतवर्म वर सीत क्षमाकल्याण, पार्शानाना पुरवरे चित्त रच्या यह जान। सय अठारा चौपन समे निव आपाट सुमास। नृतीय तिथि कुजवार तुन सिल्ल योग स्प्रकास॥ आर्या उत्तम धमरुचि पुत्री सम सुविनीत। नाम खुद्रशाल श्री निमित्त, यहा वानी धार चित्त॥ ॥ ॥

लेखन काल १९ वी शताब्दी। प्रति-पत्र ३७।

(महिमा भिक्ति भंडार)

(२) कथामोहिनी । पदा १२२ । जान कवि । गंउ १६९४ व्यवहरू शुक्रणा ४। आदि—

भादि जगोचर भलाव प्रमु निराकार करतार । दैनहार ज्यो सकल तत, राजनहार संसार ॥ ९ ॥ रिव सांस उडिन अकास सब एक मैं करे प्रकास ।
देत हुकास उदास की पुजवन आस निरास ।। २ ॥
नाम महंम्मद लीजिये, तन मन है आनंद ।
पूजें मन की इच्छ सब, दूर होहि दुख दंद ॥ ३ ॥
अबहि बखानों जांनि काई, सुकप कथा चितु लाहि ।
पढत न हारे रसन जिह लिखत न कर अरसाइ ॥ ४ ॥

अन्त--

जो लो मोहन मोहनी जीये इह सँसार।
एक अग संगर्हा रहे रचक घटया न ध्यार ॥२१९॥
सोरह सै चोरानवें ही अगहन सुद चार।
पहर तोन में यह कथा, कीनी जांन विचार। १२२२॥

इति कथामोहनी कवि जान कृत संपूर्ण । लेखन काल – सं० १६३० वि० । प्रति —गुटकाकार पत्र ८ । पंक्ति १८ । खत्तर १७ । साईज ६ × ९॥ । इस प्रति से कवि जान कृत सत्तवनी (१६७८) सी है । (खन्प संस्कृत पुस्तकालय)

(३) कुतबदीन साहिजादँरी वारता— आहि—

श्रथ कुनबर्दान साहिजादैरी वारना लिख्यने।

वडा एक पातिम्याह । जिसका नाम सबल म्याह । गढ मांडव थांगा । जिसके माहिजादा दाना । मौजे दिरयावर्तार । जिसके सहर मै वसै दान ममद फर्कार । जिसकी श्रीरत का नाम मौजम खातृ । सदावरत का नेम चलातृ । जो ही फर्कार श्रावै । तिसकुं खांगा खुलावे । एक रोज इक दीवान फर्कार श्राया । दावल दांन घरां न पाया ।

अन्त ----

बेटे बाप विसराया, भाई वांसारेह। सुरा पुरो गल्डडी मांगण चोतारेह।१०७॥

वात-

श्रैसा कुनबदीन साहिजादा दिल्ली बीच पिरोसाह पातम्याह का साहजादा भया दांबलदान फकार का लडकी साहित्रा में श्रासिक रह्या बहुन दिनों प्रीत लगी। दुख पीड श्रापदा सहु भागी। पीरोसाहि का तम्बत पाया साहजादा साह कहाया। यह सिफत कुतबदीन साहिजादे की पढ़ै बहुत ही बजत सुख सै बढ़ै यह बात गाह जुग से रहि। ढढगी ने जोड कर कही।

# [ 60 ]

इति श्री दृतका ढढणी के प्रसंग कुतवदीन सहिजादे की बात संपूर्ण। लेखन काल-१९ वी शताकी।

प्रति—गुटकाकार । पत्र २४ से ३०। पंक्ति ३२। अक्षर २४। साईन ६। ४८। (अभयकैन प्रन्थालय)

विशेष—१०० पद्म दोहे-सं.रठे हैं, बाका गद्म है, इस वार्ता की प्रचीन प्रति १७ वी शताब्दी की भी उपलब्ध है, पर उसका पाठ इससे भिन्न प्रकार का है।
(४) चंद् हंस कथा। टीकम। सं० १७०८ जेठ बिंद ८ रिव।
आदि—

अथ चन्द्रधंश कथा लिखिन ।

### दोहा

डंकार अपार गुण, सबही आर आदि। सिधि होय याकु जुपे, अक्षर एह अनादि॥ १॥ जिण बांणी मुख उचरे, उं सबद सरुप। पिडित होये मिन बीसरो, अखि (क्ष)र एह अनुप॥ २॥

**⊭त**---

ऐसी जुगित खैचीयो भार, जाणे ताकुं सब संसार।
संवत आठ सतरा सै वर्ष, करत चोपइ हुआ हरिष ॥ ४३८ ॥
पिंदत हाय हसी मित बीप, बुरा भट्टा अखिर जो होय।
जेठ मास अर पिंव अधियार, जाणो दोइन अर रविवार ॥ ४६९ ॥
टीकम तणी वीनती एह, नघु दीरघ सवारि जु छैह।
सुणत कथा होय जु पानि, हु तिनका चरणा कु दास । ४४० ॥
मन धिर कथा एई जो कई, चद्रहरा जेम सुख कहं।
रोग विजोग न व्यापं कोय, मनधार कथा सणी जो कोय॥ ४४९ ॥

इति श्री चंद्रहंश कथा संपूर्ण ।

लेखनकाल—लिखित रिपि केसाजी पापडदा मध्ये संवन् १७६३ वर्ष मास काति वदि ११ सौमवार दिने कल्याण्मम्तु।

प्रति—पत्र ३१। पंकि १४। श्रज्ञर २५। माइज ८×६॥। विशेप—भाषा राजस्थानी मिश्रित है। रचना माधारण है।

( अभय जैन प्रन्थालय )

(५) जम्बूचरित्र । चेतनिवजय (ऋद्विवजय शिष्य) । सं० १८५२ श्रावण सुदी ३ रिववार । अजीमगंज । आवि---

प्रति प्राप्त न होने से नहीं दिया गया।

शंत--

वाचक पद धारक भए, ऋदिविजय गुरु देख ।
तिनके शिष चेतनविजय, नहीं ज्ञान का भेद ॥ १७ ॥
श्री गुरु देव दया किया, उपजी मन में ज्ञान ।
भाषा जंब चिरत की, रचना रची सुजान ॥ १८ ॥
संवत अठारे बाच (व') ने, श्रावण को हैं मास ।
शुरुष्ठ तीज रविवार को, पूरो प्रन्थ विलास ॥ १६ ॥
बग देन गंगा निकट, गंज अजीम पवित्र ।
श्री चिन्तामणि पास ।, देवल रचा विचित्र ॥ २० ॥
सत्ते शिखर सुहायनी, गुम्टी च्यार सुचंग ।
साभै करण सुवण के, इक्द सरप अभग ॥ २९ ॥
उपर चौमुख राजते, श्री सीमदर देव
भाव भगति चित लायके, सब जन वरत सेव ॥ २२ ॥

( जयचन्द्रजी भंडार )

# (६) जम्बू स्वामी की कथा

मादि—

# अथ जंबस्वामी की कथा लिख्यन

एक समै श्री महावीर म्बामी राजगृही नगरें समवसर्या। राजा श्रेणिक वाणी सुगी हैं। एता महं एक देवता आयो महाऋद्वयंत। श्री मगवत में पृष्ठे म्बामा मेरी थिति केती है। भगवती ने कटा सात दिन आक्रया तेरा है। देवता सुगा के आपणे स्थानक पहुँचा। तद श्रीणक पृष्ठे स्वामी ए देवता कोन है कहा उपजेगा। तद श्री भगवान कहत्यों ए देवता कंव्रसामी का जीव है हला केवली होयगा।

#### अंत---

हे श्रेणिक एह जंबुना पांच भवना हुटांत संत्तेषे जाणिवा। श्रमेरा प्रन्थित विषद्द विस्तार प्रचुर घणो होसी। इहा सत्तेष छ-। ए जंबुनुं चरित्र सांभली ने सहहसी ते श्राराधक जीव कहना। ए जबना अध्ययन न विषै एकविशमो उद्देसम्।

इति श्री जंबुस्वामी की कथा सम्पृरोम्।

लेखनकाल-१९ वी शताब्दी।

प्रति—गुटकाकार । पत्र ५७ से ७७ । पंक्ति ११ । अन्नर २७ । साईज ८×५॥ । ( ऋभय जैन प्रन्थालय )

( ৩ ) द्रसंकुमार प्रवन्ध । शिवराम पुरोहित । सं० १७५४ मर्गोशीर्ष शुक्ल १३ मंगलवार ।

आदि—

श्री मन्मेवाभिधानाय मस्त्रशस्त्रे नमान्यहं। गणेशाय सरस्वस्यं कथा-बोधः प्रदीयतां।। दृहा -- नाम लिये नव निधि सथे, वधः ज्ञान गुन भेव। खल म्बज्ज महन सुरिधि, विवन विहडन देव।। १।। सकट परे सदा भजे, हरिहर बहा सुरेस। विवन हरन मब सुख करन, वद् बहें गनेस।। २॥ मेघ नाम गुरु के चरण, शरण गहुं सुख दैन। कविना दाता भजन नें, ध्यान धरे चिन चैन।। ३॥

× × ×

९ वे पद से ६१ पद्म तक बीकानेग के गाजाओं की एनिहासिक वंशावली एवं वर्णन है। उनमें से कुछ पद्म जो मन्य श्रीर मन्यकता के सम्बन्ध में हैं, नीचे दियं जात है।

श्रथ श्रीमतां राठौराभिधानजातीनां महत्मतीपातानां वंशवणीन ।

× × ×

धरा न सूप अनुर सम, सब विधि जाण सुजाण ।
हीन्रा किव सिप्रशंस के, सदन वसन धन धान । ५०॥
वास वसाया नृप नृप, अपन दे सुभ बाम ।
बासी अहिपुर नगर को, प्रोहित किव सिवराम ॥ ५९॥
सिन सनेह सिवराम सो, मन्धरेस महा भूप ।
देख निदेम हुई वयो, अद्भुत कथा अनुप ॥ ५०॥
बुधि बक्र नीति सहास रस, मुनत सुखद श्रुति हो हु ।
दस कुमार भाषा कथा, यथा विरुच रुचि हो है। ५३॥

× × ×

धरस घेद ४ सर १ सात १ भृ १, सित पत्न अगहन मास । मंगर धार त्रयोदसी, कथा जनम दिन जास । ६१ ॥

धन्त---

इति श्री मन्महाराजधिराज महा[राज] श्रीमदन्पिसह नृपाजया प्रोहित सिवराम विरचित दसकुमारप्रवन्धे एकादस प्रभाव विश्वतचरितम् संपूर्ण ।

# [ ७६ ]

### श्लोक

शम्म जो श्रीमदनुपसिहानामाज्ञया कथा । **ं**शवरामेण शिवरामी **ज्य**हीस्रिखत् ॥ १ ॥ रचिता अनुरसिंहनृपै: अवणोरस्कैः प्रवचनेषि तथैव विचक्षणैः । इशकुमारकथा वितथा भवेसहि यथा तथा कियतां चिर ॥ २ ॥ यह पंसदनो बनी गत मदो इष्ट्वाभवन् साम्प्रतम्। यस्पादाब जमवेक्ष्य **क**च्छपञ्जल नीरेगमछजिन**म**ा बुद्धि यस्य कुशाप्रभागसद्दशी खेचारमद्गीप्यतिः सोयं श्रीमदन्पसिंह नृपति जींग्याचिरं भूतछे॥ ३॥ सुयशोन्पसिहानाम् तेजो भूति सुखानि च। सन्त भूपाधिपानां च दान विज्ञान-सालिनाम् ॥

शुभमस्तु श्रीमतां।

लेखनकाल—१८ वी शताब्दी । प्रति—पत्र १७६ । ऐक्ति १० । स्थलर १२ । साईज ११ × ५॥ । विशेष—दशकुमारचारित नामक संस्कृत प्रंथ का भाषा पद्यानुवाद । ( स्रनूप संस्कृत लायबेरी )

(९) प्रमावित्रास्य चौपई। जटमल। म०१६९३ भाद्र सुद्दि ५ रविवार जलालपुर।

### दाहा

प्रथम प्रणमि सरसती, गणपति गुण भडार । सुगुर चरण अंभोज निम, करूं कथा बिसतार ॥ १ ॥ पोतनपुर नामा नगर, इन्द्रपुरी अवतार । कोट नदी इस्तग गृह, वनवारी स्वकार ॥ २ ॥

अंत--

प्रेम विलास सुप्रेमलन, सांग्सर (१) मधहणो नेहा। प्रीत खरी यह जानीये, दीनी किन् न छेह॥७॥ चौपाई

प्रेम छता की वरनी प्रीता, जटमछ जुगत सकछ रस रीता। सुमति सुरसती सद्गुरु दीनी, सब रस छता वशा मुहि कीनी।। ७६॥ [ ७७ ]

### सोरठा

सब रस छता सुनाउं, मधि सिगार अरु प्रेमरसः। विरष्ट अधिक फुनि ताम, सुनित अधिक सुख उपजे॥ ७७॥

# चोपाई

संवत सोटह से त्रेयानु भादमास सुक्छ पख जानुं। पंचित्र चौथ निथे सुरुगमा दिन र्यववार परम रस मगना ॥७९०

## दोहा

सिध नदी कै कंठ पह मेवासी घो फेर। राजा बर्ला पराक्रमी कोऊ न सक्के घेरा। ७९ ॥

# चौपाई

पुरा कोट कटक पुनि पुरा, पर सिरदार गाउ का सुरा । मसलतम्त्र बहुत स्जाने, मिले खान सुलताण पिछाने ॥८०॥

### दोहा

सहदा को सहिबाजलां बहरी सिर कलवत । जानत नाही जेहनी, सब अचान की उत्र ॥८१॥

### चौपाइ

रईयत बहुत रहत सुराजी, ग्रुमलमान सुन्वा सनि माजी। चोर जार देख्या न सहावे, बहुत दिलाका छोक बसावे ॥८२॥

# दांहा

वसै अडाल जलालपुर, राजा थिरु सहिवाज । रईयन सकल वसै सुली, जब लगि थिर द राज ॥८३॥

# चौपाई

ाहाँ वसन जटमल लाहीरी, कानै कथा सुमित तसु दोरी। माहर वंश न कुछ सो जानै, जो सरसति कहे सो आनै ॥८४॥

# सारठा

चतुर पढो चित लाय, सभ रसलता कथा रसिक। सुनत पन्म सुख दाय, श्रोता सुन इह श्रवण हे॥८५॥

### दोहा

सुनहि कथा दुर्जन सजन दुर्जन अवगुन छेह। सुकर पायस छाड कें मुख बृष्टा कुं देहि॥=६॥

इति श्री प्रेमविज्ञाम प्रेमलता की सवरस लता नाम कथा नाहर जटमल कृता संपूर्णा।

लिपिकाल - संवत् १८०९ रा वर्ष मिर्ता वैशाख वदा ७ दिने गुरु वा मरे श्री मरोट नगर मध्ये चतर्मासी कृते पं० प्र० श्री १०५ श्री सुखहेमजी गींग् शिष्य सहस्पचन्द्रेग् लिपिचके शुभं भवतु ।

प्रति—(१) पत्र ८। पं० १६। श्रक्तर ५४। साईज १०॥×५। प्रति—(२) पत्र ११। पंक्ति १४ से १६। श्रक्तर ३५। साईज १०×४॥। (श्रभय जैन प्रन्थालय)

# (९) बहालिमां की वार्ती-

आहि-

हो बिलहारी ताजिया जिन्द जाति कही।
तुरीया खेरत ताटजमरदा सट मही।। १ ॥
बहुली म उपति जेथी काविल गजनी।
पहिली बहिली मसरि जिये पीछे टोट उमित ।।

वात---

पाच पैगम्बर उरस से उतर । बनवान प विभै तपस्या करत थे । सवा पांच मण् भाग । पचास मण् दृध का । गेब का पेला पक्षे । चार पैगम्बर लैंटे हैं। पहरे उठे ।

#### अन्त--

ये लाजु असवार फोज लें करि काबा गजनी गया। सो वर्ग जाई पातस्याही करी। ये दोनों ही पातसाही जबर हुई। खूब अमल जमाया। बहोत बरम पातस्याही करी। पीछे बीसनी कु गय। जदी पछे कहाणी तमाम हुई।

दोहा

राणां पला राणी सोर घनी राहिब भाई। घात वणाई ख्याती करी चारण घनी चितरग।। कौड़ी वरस रहसी चातड़ी कहसी चित मांहे उमेंग। साछ १३३१ की हुआ बछोम पठाण। चारण को चित उमगीयों कही बात चलाण।।

इती श्री बहलीमां की राहिब साहिब की वार्तः संपूर्ण हुवी।

लेखन संवत् -१९०५ का मिती जेठ सुदी ६ वार बुधवार लिखन नगर सीकरी मोहि। राज महाराजाधिराज श्री रामप्रतापसिंघजी कोड़ी वरस करो ।

प्रति -- (१) गुटकाकार । पत्र १२ सं ५६ । पंक्ति १९ । श्रद्धर १२ । साईज ७×९ । (श्रन्प संस्कृत लायहेरी )

(१०) बुध सागर । जान रं० १६९५

आहि-

श्रय बुधसागर प्रनथ लिख्यने ।

# चौपाई

रीजें भावि सगोवर नाम, तो सब पुजें मनसा काम।
अधिगति गित सुर असुर न जांनत, मानस वपुरों कहा बखानत ॥ १।।
ये के जीन ताको वस्तु वस ना, हार्यों सेस सहस है रसना ।
है अभिगति को जर्लाध अपार, तानों कोई न पैरन हार। २॥
काहु वाकों सेद न पायो, निगम अगम निगमैं में पायो।
अल्ख सेद में मन दोरावै, सो आपुन को निर्देध पार्व ॥ ३।

अन्त--

ये जु कथा तुम सी कही सकल काहु हक ठांव।
ताकी प्रथ चनाहरें खरि युधिसागर नाव।।ची० ४५५।।
जब प्रम्थ ही पहि तुम सम्व पावहु, तब मीको चित ते न भुलावहु।
उयो उथो लाभ प्रम्थ ते लहिये, मेरी सुरति कियेहि रहिये।
खुधिसागर पर जो तुम चिल्ही नीके मान अरिन को मिल्हों।।
खुधिसागर में जो मन धरिहै, तातें कवहू चृक न परिहैं।।२।।
टाव सलेंम तबहि सिर नायों, सो करिहों जो तुम फरमायों।
विदा होय अपने घर आये, कवि पडित तब निकट युलाये।।३।।
सब मिळ दीनों प्रम्थ बनाहे, रीम बहुत दीनों कन्तु राई।
अग में टपज्या प्रथ उजागर, माला रन्न नाम बिधिमागर।।।।।
चल्यो प्रम्थ उपरि करि भाइ तबहि भयो राइन की राइ।
पाछे जिते भये जगु राह पह्यो प्रथ यह हिनु चित लाइ।।।।।

दोहा

सोरह सै पंच्यानुवै सवत हो दिन मान। भगहन सुदि नेरस हुनी अथ कियो कवि जान।। इति अन्थ वृधिसागर सपृ सम्प्र (माप्त)। लेखन काल — श्रथ संवन् १७१६ मिती त्रासौज सुदी १४ वार सामवार ता० ११ मास मुहरमु स० १०७० रोधी लिखाइत पठनार्थ फर्तहचन्द लिखतं भीख देवे। श्रीमाल टाक गोत्र सुभं भवत । श्री

लिखीया बहु रहै, जे रखि जाने कोई।

गलमल मीटी होड।।

प्रति -पत्र १८३। पंक्ति १८। अचर २१। साउँज ४॥ ×८।। ।

(अभय जैन पुम्दकालय)

विशेष—इस प्रन्थ की अन्य एक प्रति दिन्ली के दिगंवर जैन ज्ञानभंडार मे हैं। इसमें अन्त की प्रशस्ति भिन्न प्रकार की है, अनः वह भी नीचे दी जाती है—

### दोहा

हांसी ऐसी ठौर है, उन जो रोवनी जाई। इस्द्रा पूजे स्थित हूं हसत थिलम घर जाई।।

### चौपाई

पातिसाह को करों बावांन, साहितहां ढिला सुलतान । दुहु जगत में भयो कतृल, गद्धी पथ विजयरा रसूल ॥१॥ ऐसी दोनी ग्यांन इलाह, दोनो जुग जाते पितमाह । इन के वडे जिते हु गये, ते सब पातिसाह हो भये। २। विगज तिमर उमर बबर, बहुरि हिमाणू माहि अक्टबर । पाछे जहांगीर सुलतान, ताके उपजी साहिजहान ॥३॥ जहाँगीर कीनो तप कोन, साहिजहां उपजी जिन सीन । साहिजहां की सब जग आन, सप्त दीप पर उन तप मान ॥४॥ यहरत सप्त दार के लाइ, ज्या लिंग पवन दाप का लाने । गर्मा में नर हीरा नाई, गइ निरहींन राई राई ॥ ७

### दोहा

पातिसाह सौ नेकु वर, काहू वो न वसाय। इंड पर सेवा करें, राजा राहा राहा। १।। शास्त्र कियो नव नव कथन मूल शास्त्र मर्याद। बुद्धि बडाई पाइये जुगन रहे अपवाद।। २॥ कियो शास्त्र किव जान यह. साहजहां की भेट। देस देस में विमतस्यो छानो रह्यो न नेट। ३.। जो सो तारा चन्द्र र्राव, मेरु नदी जल राज। प्रमध्येह तो सो रहे, स्वहित पर हिन काजी। ४॥

# [ 62 ]

प्रभुताई या प्रन्थ की, जानत चतुर सुजान। स्रोर होइ सो देखि कै, दृरिकरो सुग्यांन।। ५।।

श्री क्यामखानी न्यामत खा कृत प्रन्थ बुधिमागर समाप्तं ।

सम्वत १८०४ वर्ष चेत्र िवतीय सुदि ९ वृधिवार पांडे हिरनारायण लिखापितं वाच (न)। था । काष्टा सिघे मण्धुर गह्ने पुदृहरू गणे हिसार पट्टे भट्टारक श्री चेमकीर्तिजी तत्पट्टे भट्टारक श्री महमकीर्तिजी तत्पट्टे भट्टारक श्री महमकीर्तिजी तत्पट्टे भट्टारक श्री महोचन्द्रजी तत्पट्टे भट्टारक श्री देवेन्द्रकीर्तिजी तत्पट्टे भट्टारक श्री जगतकीर्तिजी विराजमानै । पांडे हिरनारायण वासी फतेपुर का वांमल गांत्र स्वामीर्जी श्री देवेन्द्रकीर्तिजी का दिाष्य पार्थी लिखाई श्री जहनावाद मध्ये ॥ इति ॥

# (११) मैना का सत्ता।

आवि--

प्रथमिह विनक्ष सिरजनहार । अलख भगीचर मया भंडार ॥ आस नोरी मम बहुत गोसाई । तारे डर कापी करर की नाई ॥ शत्रु मिन्न सब काहु समारे । भुगत देई काहू न विसारे ॥ फूलि ज रही जगत फुलवारी । जो राता सो चला संभारी ॥ अपने रग आपु रग राता । वृक्षे कीन तुमारी बाता ॥

# दोहा

वजन आंखि हमारिया एकी चरित न सूझि । सोवत सपना देखिया कोड करे कछ वस ॥

अंत--

मैना मालिन नियर बुलाई। धरि झाटा कुटनी निहुराई॥ मुंड मुडाई कैसे दुर दीने। कारे पारे मुख टीका कीने॥ गदह पलानी के आक चड़ाई। हाट हाट मब नगर फिराई॥ जो जैसा करेमु तैमा पावे। इनि बार्तन का अनसु न भावे॥ आगे दिये जो जो रहवाना। को दो बोर्ये कि खनिय धाना॥

दाहा

सत मेंना का साधन, थिर राखा करतार। कुटनि देस निकारि, कीम्ही गंगा के पार॥

इति मैना का सत्त समाप्त ।

लेखनकाल-१८ वी शताब्दी

# [ 27 ]

प्रति—गुटकाकार । पत्र ५०॥ से ६७॥ रंक्ति १३॥ श्राह्मर १२॥

( अभय जैन प्रन्थालय वि० गुटका )

विशेष—मालिन ने मैना को सत ( शाल ) से न्युत करने का प्रयत्न किया पर वह श्राटल रही । बीच से १२ साम का वर्णन है।

(१२) माजदीन महताव की बात । पद्म ९४।

आदि —

मेहर इरानी पानिस्था खुदाष्ट्रीन तसु नाम। साहिजादा सिर भोजदीन मीनकेत के धाम।। १।। भया अठारह वर्ष का हगा इदक के राह। सहिजादा सिर वर्ष संक न मानें साह॥ २॥

ล์ส---

मोजदीन के खास मैं हुरम तीनसी साठ। ता हपर महिनान का बडा अमेरा घाट॥५३॥ मरदो कबहु न कीजीय पर महिरी से ग्रीत। जो कोह करों तो कीजीयों मोजदीन की रीत ॥९४॥

इति मोजदीन महनाव की वान संप्रगी।

लखन काल-१९ वी शनाव्दी।

प्रति-पत्र ।

( लर्च्छाराम यनि सम्रह )

( प्रतिलिपि हमारे संप्रह मे )

(१३) राधा मिलन-

आदि—

श्री राधा मिलन लिख्यते।

श्री किसन लीला। श्री वृन्दावन विहार जानि उजैनि को वास छोड़ि सुवा दीपन रसीम्बर की माता श्री पूरण्मासि जु वृन्दावन में वास करन कुं त्राई। पोतों एक साथ लै त्राई। ताको नाम मधु मगल है। सो श्री किसनजी को गुवाल भयो है। सो श्री किसनजी के संग फिरे।

अंत---

तब उनका मा (ता) कीरित ने पुचकारि छाती सौ लगाइ लई। ऋरू कहन लागी बेटी तोकों श्रवार बोहत भई है। तु रसोई जीमि लै भोजन सीरी होइ गया हैं। तब

# [ < ]

भोजन करी बीरी खाई सिखनी मिलि खेलिन लागि। श्रीर मुखरा श्रपने घर गई। श्राह श्री किसनजी वन विहार करने (करने) सखा व गउवन सिहत श्रापने घरकुं सिधारे।

इति श्री वृन्दावन माधव की कथा श्री माधी श्री गधा विलास रास क्रीडा विनोद सिंहत चतुर्थ श्रंक समाप्तं शुनं। श्री राधा किसन प्रीति से चारि बारि मिल्या।

प्रति-गुटकाकार । पत्र ३२ । पंक्ति २० । अत्तर १८ । ६॥ × ९॥ ।

विशेष—इसकी चार प्रतिये हैं। कृपावर्ता वाले गुटके में भी यह प्रन्थ है। उसके आदि में ५ दोहें है व अन्त भिन्न प्रकार का है।

( अन्प संम्कृत लायबेरी )

(१४) रूपावती।

संट १६५७।

आदि--

जबुद्दीप देंग तहां वागर, नगर फतेपुर नगरां नागर।
आसि पासि तहां सोरठ मारू भाषा भाषा भाव फुनि रू ।
राजा नहां अलफावां जनाहु चहच न हठी का पहिचानह।
ताकर कटक न आवे पारा समद हिलोरिन स्यों अधिकारा।
सुरक त मिक चढे केकाना नगर गर नगर मु परे भगाना।
राजपुत असि चढि करि कींपह र्शवस्य थकै गिमनि की लोपह।। १ ॥

दोहा

ता घरि पूत सुरुखनां, मन मोहन सुर ज्ञान। चिरंजीघ दिनपति उदी दृखह दीलति खोन। चौपाद

अरुपखांन चहुवान की सरभरी का किर सके न देख्यों कर भरी । इह विधि कीयां आप विखार करम जांति स्था दिएँ लिलार । इन्द्र की सभा सुनी हम कांनि पर्गाक देखां इन्ह पहचांति । जास्यां रभ को नो निधि पावै जिहस्यां विशि सो मुल गवावै। दीनदार द्या असि कीनो हजरित कहयो सुकिर धिर लीनु। ता दिगि मेरखांन निस्म मोहे दीनदार अर सभात विमोरं। सारदुल अर संघ विराजै गुजै साल शिवाली मानै।

दोहा

ताहि हजीर माहिबचा औरव्यांन उशीक ! एक ही एक समगल बैठे करह सर्वाल ॥ २ ॥ तिहका राज मिंह कथा डतारी, जहां. को बुधि परईश इमारी।
जे है गये अवह के कविजन, तिन्ह गुन चुर कहै मैं सब जन।
डनस्यों कछु अधिक नहीं आई, जहां तुरै तहां लेहु बनाई।
चीरि चीरि अछर सब जोरे काठौ खोर जै सबे विखोरे।
शास्त्र अक्षर वेह अर्जा अं दीसत हे पासि लगीनी।

दोहा

सन हजार निवोतरे रवील आखरि मास। सवत सोलह सतपने हम कीनी विधि परकास ।

अंत---

# कुंडलियां

जो वह चाहै सो करें स्त्रादि पुरस करता व दोस नु किसही दीजिये। कुरे कहन कहाब कंडल ॥ करें कहन कहाब, पाव स्त्रन्तर गुन ज्यान्ह ।

लेखन काल—सं० १७/५४ वर्षे फागुगा मामे वृज्य तिथी तृतीया बुधवासरे शुभं भवतु । पद्य १९/५ ।

प्रति—पत्र ५२ । पंक्ति २१ । अत्तर १६ । साइज ६×१० ।

( अन्प संस्कृत लायब्रेरी )

(१५) लैला मजनूं की बात । पद्म ६५९ । कवि जान । भादि—

प्रथम चित्त सों लीजिये, अलम्ब अगोचर नाम।
सुमिरत ही कवि जान कहि, पूजै मनसा काम।। १।।
साहिजहां जुग जुग जीयों, जिह हजरन सीं हेन।
जोई ईच्छा जीव की, सोह करता दान॥२६॥

अंत--

पेम् नेम जान्यों नहीं, ते निहन्ने पसु आहि । सो मानस कवि जान किंह, जिह करता की चाहि ॥५८॥ छैछै मजन् वांचिकै पेमु वढयो मन जांन। योरे दिन में प्रन्थ यह, बांध्यो बिब परवीन ॥५६॥

इति लैले मजन् प्रन्थ कवि जांन कृत संपूर्ण । लेखन काल—१८ वी शनाव्दी

प्रति—गुटकाकार। पत्र ५७। पंक्ति २१। अन्तर १४। साईज ६×१०।

( अनूप संस्कृत पुस्तकालय )

# [ 4]

# (१६) छैछै मजनू री वात

आदि--

श्री गर्णेशायनमः। अथ लैलै मजनूरी वात लिल्यन ।

संवरकन्द विलायत । नहां माहि जुलम पातमाही करें । नहां विलायत ऐसी, जिसकी कौन तारीफ करें । बहुन ही जो इसकी विलाइन ये नीसृ विम । जो कहां तांई तारीफ करिये।

#### दोहा

देख्या समर सुहांवनो, अधिक सुरंगा लोग । नारी नैण सुहांवणी, पांन फूल्दा भोग॥ ९ ॥

817-

एंसा 'यार होनों का निवहा है। जैसा सबर्ह का निवहों। जिसकी आसकी लगैं। जिसकी ऐसी निबंहियाँ। तिस वीच बहुनहीं निवाहीयों।

#### दोहा

रूँ मजन् नेह था, तैसा सब का होय। अग्विया की अग्विया लगी, निरवाही नहि कीय॥ १॥

इति लैले-मजन्ती वात समाप्ता।

लेखन—सं १९२० मामानुमाम माध मामे कृष्ण मामे कृष्ण पत्ते तिथी स्त्रमा-वस्यां सूर्यवासरे । लिपिकृत्वा स्त्रात्मारामेण ।

प्रति—गुटकाकार । पत्र ४६ । पंक्ति १३ । श्रज्ञर १६ । माईज ७×७ । एक श्रन्य प्रति भी है ।

( अनूप संस्कृत लायमेरी )

(१७) विक्रम पंच दण्ड चाँपाई। मुनिमाल। १७ वी शती। भादि—

शान्ति जिनेसर पर नभी, विक्रम चरित उदार।
पच दण्ड छन्नह तणी, कथा कहूँ ग्रुभकार॥१॥
भागित थोडी खरच बहु, जिस धरि दासै एम।
तिस कुट्रम्ब का माल कहि, महिमा रहसी केम॥ २६॥

अन्त-

विण अन्धारेड मेटि दानि प्रगट जगि जायउ। साने विक्रशिद्धि, सांचड नाम कहायड॥

# [ ८६ ]

देई सर्व भाशीस, जगति जिके नरनारी। शशि रविलगुथिरत(र)हो, श्रीविक्रम उपगारी॥

लेखन काल<del>—सं</del> १७४८ । प्रति—पत्र ३० । पंक्ति १६ । स्रदार ४० ।

(गोविद पुम्तकालय)

# (१८) बीरवल पातसाह की वता।

मध्य

पातसाह तेमृर समरकन्द्र की फतह करी तहां एक अन्धी लगाई कैंद्र में आई। पातमाह पूछी तेरा नाम क्या है। लगाई कहीं मेरा नाम धौलित है। पातमाह कहीं धौलित भी आन्धी होनी है। लगाई कहीं धौलित अन्धी न होती तो तुम मरीखें लंगड़े की घर में क्यं आवित।

प्रति— गुटकाकार । पत्र १८ से ४५ । पक्ति १२ । अत्तर ५० । साईज ८ । ४६ । ( अभय जैन प्रन्थालय )

# (१९) वैताल पर्चार्सा । भगत दास ।

#### आदि--

गुरू गनेश के चरन मनावो। देवी सरस्वती के ध्यामी। अकबर पंतीसाह होत जहिंआ। कथा अनुसार किन्ह मैं तहिआ। सुरा पानी न सुनीए काना। पश्चत अमन सीन्धु सब माना। अचल इन्द्र सम भुजैराजा। तकत आगरा मोकाम भल छाजा।। १॥

× × ×

अस्थल अकबरपुर वासा। बहुत सन्त ताही वरे निवासः।

× × ×

तेही पुर है कवि जन के वासा। हरि की कथा सदा परगासा।। वरन काहु नाहा राघी दास। तीन्ह के पुत्र कथा परगासा।

अंत---

दाशम्ह को दास भगत मोही नाउ, हरिके चरन सदा गीत भाउं। बरना काहु है लघुता गाता, हरि जस कथा कीन्ह बहु भाता।

x x x

दुनौ बीर सब नाउ कराहे, देवी बीर तब आह । देई बर नृप वीक्रम कह, अस्तुती करत पुनि आह । इति वैतालपचीसी विक्रमचिरत्रे भगतदास विरचिने । कथा पर्चास समाप्त । लेखन काल—१८ वी शताब्दी । प्रश्ति - पत्र ४८ । पंक्ति २ । अच्चर ४२ मे ४५ । साईज १०। ४५ । विशेष—प्रति बहुत अगुद्ध हैं ।

( अन्प संस्कृत लायब्रेरी )

(२०) द्रानिसरजी री कथा। विजयगम। आदि—

> श्री गुरु श(च)रण सरोज नमो, गणपत गुण नायक। नमो शारदा सगत विगत, वाणी सन्व दायक॥ न मो राधका रवन, नमो पारवनी प्यारा। नमो वीर बजरंग, लाल लगोरी बारा ॥ सर गुरु सुनि अरु सत जन, सब के प्रणसु पाय। रचं कथा रविष्त्र की, मोय सध वध देही सहाय ॥ १॥ व्यास पुत्र शुन्देव नमो, सद ग्रन्थ स्णायो। स्ति नमां, बढो हरि चरित्र वणायो ॥ गलमीक नमो स्रदा सन, कृष्ण की कीरन गाई। तुल्छी तिनकु नमो, वनै पुत्रका वणाई॥ केशव नरहर और कवि.जाघर प्रभुकी जीत विजैराम बरणन किया, मन युध निर्मेल होत्॥ २ ॥

<sub>के</sub> त

#### कुंडलिया-

आशायत दुर्गेश की गाई। बैठक गाम।
त्र्णा कोठ वसत है, समदरडी सो नाम
स्वाम रो स्थाम विराति।
चरण कमल की सेवा सदा वितेराम साजै
किवजन किरपा करी, सुख सोनग अर व्यासा
बाडमीक जे देव, सूर तुलसी विसवासा
सबै सत सिरपर वस्या, उरे विराजो क्याम
कथा रसक रिव पुत्रकी चरण करी वितेराम॥१५॥
आद अत दोहु अक, बाहु पर बिदु आई
जोम घड़ी कुं जोड, समत के वरण गिणाई
रिव चढयो तुलरास रिव सुतवार विराजै
सौ पोइस उस कला संशुक्त राकाणित उपर राजै

तिण दिवस कथा तीजै पहुर मीत जुगत पूरण करी बात विकामदीत की, विध विध कीरत बिस्तरी ॥ १५९॥

प्रति—गुटकाकार ( गव गोपालसिहजी वैद के संप्रह मे )

(२१) श्रीमाळ रास । सं०१९२४ कानी विद १३ भृगु । आदि—

> ॐ ही नम. सिढेभ्यः । अथ भीपाल रासी लिख्यते । श्री जिन गुरु परनाम करि हिय थापि जिन वान सिरी पाल मेना तनो कद्यक करा वलान ॥ १ ॥

जंव भारत खंत नगर चपापुर माहि, नृप भरदमन कुमार नाम श्रीपाल कहाहि। अति उदार अति सूर कोट वलभर भुज खजी, बहु गुन कला निवास देख रिपु भय गहि भर्जी।

अन---

वेद नयन निधि चद राय विक्रम सवस्सर कार्तिक पक्ष असेन त्रयोदश स्तृगु वासर वर । उत्तरा फाल्गुण नखन अक नुल लग्न वृद्धा की । मध्य समापति किथा पढी पढावी सुना निन भावी वारवार नर सुर के सुख भाग के छित्र हाउ भवपार ॥ २९ ॥

इति श्रीपाल रामौ समाप्तं । ग्रुभ समनसर सिती मार्गोशपं विद १२ । लेखन—संवत १९२५ ग्रुभवंत । लिख्यत पटत कालीचरन आद्यन कान ( कुन्ज ) जैनी नैकोलमध्ये मोहहा छिपैटी लिखाइ भरपाइ लिखवाई लाला गोकलचंद नै हाथ-रस के वासी नै पठनार्थे हाभ भवतु कल्याण मस्तु ।

प्रति—गुटकाकार । पत्र ४७ । पंक्ति ७ । अत्तर २१ । माईज ७। ×४॥ । ( श्रभय जैन प्रन्थालय )

(२२) सिन कथा। पद्म २७७ । गगपित । सं० १८२६ वसंत पैचमी बुध धार्गीर।

आदि---

अथ सनि चरित्र लिख्यंन ।

दूहा—

श्री बृन्दावन चंद्र को ध्यान गणपति धार। पीछे श्री सनिदेव की कहिंदु कथा विस्तार ॥ ९॥ बह्म सुत बीउल विरुष्ट करे वर्णन जो कोय। सिद्ध गणपति गुण मथन से नवश्रह सम्मुख होय॥ अंत-

#### प्रन्थ उत्पत कथन

राव श्री जसवन्त, तासु सुभगां अन्तेवर कला सिम्यु करणोत, नाम तिहि सरस कुंबरि वर ॥ १२ ॥ विक्रम रवि सुन श्रात, दिव्य पुस्तक लिख दीनी । ता पर कवि गणपत्य, त्रित्त सद्मत्ति सु विम्ही ॥ १३ ॥ ब्रज पण्यति भाषा विमल, आपे छढ वर ठकित की । विविध भौति मेटण व्यथा, कथा कथी सुनी चरित्र की ॥ ३४ ॥

#### छुप्पय

सांगावत जसवन्त, भवन धन्तेवर भारिय।
राजावत कुळ रूप, ओप ईसरदा वारिय।।
अमिर कुंवरि गुण अविधि, प्रेम मित भगित परायण |
सत गुरु गणशीत दास, पास से अरज सुभायण।।
अविर नाथ अरधग वर, कुंदण बाई वस कही।
ता उपरि सनि चरित की, भूदि कथा संदर भई ।। उप।।

#### दृहा

संवन अष्टादस ज सत छावीसा वरसानि। वसंन पंचमी बार वुच, प्रण प्रथ प्रमाण।। ३६॥

#### कवित्त

समत सत नव दृन, वरस छावीस बलानं।
वुधि सृदि माल बसत पंचिम तिथि परमानं।
मेदपाट धर मोहि नग्न बागोर नवे निधि।
मेदिर भी गिरिधरन रीति कुळ बल्लभ की विधि
गुजरा गौर सुग निति दुल, सुरतान देव सुत सुरत की
किवा गणपति लीला कथी, कथा सुभग सनि चरित्र की ॥ ३७॥

#### दृहा

अप्तर नगर वर उदयपुर अटल कृपा इगलिंग। पति हिन्दु चिशकोटि पति राण तपे अडसिंघ॥१८॥

#### कवित्त

श्रवण सुनि हि सनि चरित, प्रेम धारिय निज पाणी को । पढिह कण्ठ निति पाठ, सरब दुन्व हरहि सदन को । नृप दश्वरथ कृति नवन बहुरि विक्रम घर दायक । धीर विदुश चिति धरहि दिस्य रिजि सिनि के दायक । कहि गणपति हरिजस कथन, प्रगट पुण्य षक पाजकी। हैंहै सा उसर सदी विभू कृपा अजराज की।। ३९।।

इति श्री सनिचरित लीलायां विक्रमादित्य अवन्तिका पुरी प्रवेश निज स्थान प्राप्ति राज्य प्राप्ति वर्णनम् पंचमो उज्ञास मंपृगीम् ।

लेखन काल-१९ वीं शताब्दी।

प्रति—(१) गुटकाकार । पत्र २६ । दंक्ति २१ । श्रज्ञर १३ । साईज ६॥ ×८॥ चिपकने से कुछ पाठ नष्ट हो गया है ।

प्रति—(२) गुटकाकार । पत्र १७ । पंक्ति १६ । अत्तर २९ । साइज जा। × ५॥ विशेष—प्रन्थ मे ५ उल्लास हैं पद्म ४६—४४— १०७- ४१—३९ = २०७ हैं। (अभय जैन प्रन्थालय)

(२३) **ज्ञान दीप**। पद्म ८६०। कवि जान। सं०१६८६ वैज्ञास्य कृष्णा १२। **आदि** अथ ज्ञान दीप ग्रथ कवि जान कृत लिख्यते

प्रथम अपने नांव जगरीस, उर्यो प्रगटै बुधि विस्ता बीस। कर्ता मेद न बरने जांहि, ना कछु अवतु है बुधि मांहि॥ १॥ जो कछु है धरनी आकास, रचनहार सबकी अविनास। मानस आपहि ना पृक्षिचानत, करता की गति कैसे जानत॥ १॥

साहिजहां साहन मन सांह, जगपर साहिब की है हलाह । जंब्दीप दीर्गन में दीर, छहु मुगता रहने पट सीप ।। मानन है वृशी लों ऑन, जस प्रगट्यो जग साहि जहांन । साहिबहां सम आज न को है, पाठ भयी न आग हो हू ।। जहांगीर छत्रपति है दाता, तो पैसी सुन द्यी विधाता । जाकी दादी साहि अक्टबर, कॉन ज जासों करें तक्टबर !। सुरासाँन कां पठवे माल, रोम सांम के देहि रसाकः । मानत हैं सांनों हक्छीम, कर ओरे कि हैं ससकी मानत हैं सांनों हक्छीम, कर ओरे कि हैं ससकी मानत हैं विशंतीय कि जान, कोटि बरस कों साहिजहांन । कक्ष मोहि बुधि की परवांन, साहिजहां जस करों सलांग ॥ सुनहुं काँन दे सब ससार, ज्ञान दीप को करों विचार । जामें ज्ञान होड़ सो मानत, दीप ज्ञान याकों परि जानत ॥ पढ़े याहि आवतु है ज्ञान, नातें भाख्यो दीयग ज्ञान । यामें तो वान वह राम, सब काहु के आवे काम ॥ सुनि सुनि जगत सथानों होइ, सी खरीई जनमत ना कोइ।

# [ 98 ]

शान दोप कवि जान कहि, कीने हित जित लाह । सीखलु प्रथम में हुनी, कथा सक्छ सुखलाइ ॥

अंत ---

संवत सोस्ट से ज छयासी, जान कवी यह बुधि परकासी। तिथि बारस बदिहि बैसाफ, इस दिन मोहि सुनाई भास।। बुधि परवान सुनाई गाह, खोर दूर करि लेहु बनाइ।।

× × ×

सिधि निधि घर में बहु मई, आप सम्हारे काम । राज कियो नेसठ बरस, सुख रस सी बहराम ॥ सुख रस सी बहराम, जोम आठी बीतत है।

× × ×

रूम चीन अरू मारली, बहु विश्व बादी रिश्वि। आप संभारे में भई, घर में यों नौ निश्व सिश्वि॥१॥

इति श्री कवि जांन कृत ज्ञानदीप संपृग्ते।

लेखन-काल-संवत् १८९२ मिति चैत्र सुदि १३ दिने लिखितं प्रतिरिय लक्ष्मीचंद पतिना नवहर मध्य चिरं सखतसिध पठनार्थ न करे।

प्रति—(१) पत्र २३ । पंक्ति १५ । अत्तर २४० । ( जिन चरित्र सूरिज्ञान भंडार )

(२) पत्र १६।

( जयचन्द्रजी भंडार )

# (भ) ऐतिहासिक काव्य ग्रन्थ

(१) अमर बतीसी । पद्य ३०। हर्गदास । म० १७०१ श्रामू सुदि १५। भादि---

प्रथम मनाइ देवी सारदा की सैव करूं, दूसरे गणेस देव पाइ नाइ सीसजू। हरीदास आंन कविराइ के पासाइ बीच, ऑन्वर उर्जात जैसी वदतु कवीसज। साहि दरबारि महाराजा गजसाहि तनें, कीथी गज गाहु कमधजन के ईसजू। ताको जस जारि कछु मेरी मित सारू कहुं, अमर बतीसी के सवईया बतीसजु। १ ।

અંત---

संत्रे में इकोतरा, आसू प्रश्न मासि। सर्गा अर्था सरसती, कथा कवि हरदासी। ३७ । असर बनांसी अमर की, कही सुर्काव हरदास। कृरिन कौ न सुहाइ है, सूर्रान के मन हास। ३८ । न्यारी दह्य कवित हक, सवडंये प्रथम बनीस। अमर बनीसो के कहे, कवि रूपक सैतीस । ३९ । इति श्री किंव हरदास विरचित अमर बनीसी सपूर्ण।

लेखन-काल-रंबन् १७०४ वर्ष फागुगा बढि ५ दिने लिखिन पंट मानहपेमुनिना दहीरवास मध्ये ।

प्रति—पत्र २। पंक्ति १८। श्राह्मर ६६। साईज १० ४५। ( श्राभय जैन प्रन्थालय )

(२) कवीन्द्र चन्द्रिका। सुखदेव आदि अनेक कवि। बादि—

> श्री गनपति गुरु सारदा, तीम्यों मानि मनाह । मनसा वाचा करमणा, लिखी कवित्त बनाह ॥ १ ॥ . . .

कासी और प्रयाग की, कर की पकर मिटाइ।
सबह को सब मुख दिये, श्री कवीन्द्र जग आइ॥२॥
सक्छ देस के कविनि मिलि, कीन्हें कवित्र अपार।
श्री कवीद्र कीर्रात करन तिनमें लीने सार॥३॥
श्री कवीद्र हिज राज की छखहु चिन्द्रका ज्योति।
दुनी गुनी के दुख दर्हात, दिन दिन दूनी होति॥४॥
पिहुछे गोदा तीर निवामी, पाछे आइ बसे श्री कामी।
भरग्वेदी असुलायन साखा निनको ग्रन्थु भयो हे भाषा॥ ५॥
सब विषयनि सा भयो उदास, बालपना में लयो सन्यास॥
उनि सब विषया पर्टा पटाई, विद्यानिध सुस्वीन्द्र गुसाई। ६॥

#### मर्वेया

तीरिध सबै अन्हाइ गाइ नसताई, जाइ कीन्हों कानु आजु देखों कैसी सुरसरी को । वह सुखदेव सुर नर मुनि इस नाम धन्य धन्य कहें जैत वार वाजी अर्श वा। नवी खड दसी दिसि दीप बीप में मुजसु भारभयों जग मैं गई याकोनु छरी को । कवि इन्द्र सरम्वर्ग विद्या वृद्धि महावर करवा छुडायों उपी छुडायों कर करीको ।

अत ---

जगत सरमयो धर्म, जलपूरी रही, नामें कमल कवि इन्द्र सोहे। भक्ति पत्र ज्ञान बीच कोस जय किजलक सीक रस मोहे। सबको बधन नीरथ में, नीरथ को बधन काटों सोहु सुवास उपमा कों कोई। इयाम राम बावी वर कहे निस्ति दिन प्रफुलिन याते च हिर रिव जोहे।। सुभ भूयान्। ऋषेक संख्या ४२५१।

विशेष — इसमें निम्नाक्त कवियों का कविताक्षा का संग्रह हैं — सुखदेव राचित प्रद्य ४, नन्दलाल १, भीख २, पडिनराम १, रामचन्द्र १, कविराज ४, धर्मश्रर २ + १, कस्यापि १, हीराराम २, रघुनाय कवि १, विश्वेमर मैथिल १, धर्मश्रर १, जंकरी पाध्याय १, रघुनाथ की की ३, भैरव २, मीतापित श्रिपाठी पुत्र मिण्कठ २, मगराय१, कस्यापि १२, गोपाल विषाठी पुत्र मिण्कठ १, विश्वनाथ जीवन १, नाना कवि १०, चिन्नामिण् १७, देवराम २, कुलमाण् १, त्वरिन कविराज २, गोविट भट्ट २, जयराम ५, गोविद २, वंदीधर १, गोपीनाथ १, यादवराम १, जगतराय १, राम कवि की छी ३।

लंखन-काल-१८ वी शताब्दी।

प्रति—पत्र १९। पंक्ति ८। अन्तर ४५ सं ५०। साईज १२×५॥। (अनूप संस्कृत लायकेर्रा)

- (२) इसकी एक अपूर्ण प्रति माहमा भिक्त जैन ज्ञान भंडार में है जिसकी प्रति-लिपि अभय जैन मन्थालय में है।
  - (३) कायम रासा (दीवान त्रालिफखान रासा)। जान। अवि—

रामा श्री दीवान श्रीलिफखां का दोहा ।।

सिरजन हार वर्धानिहें, जिन सिरज्यों संसार ।

खंसू गिरतर जल पवन, नर पस पंछी अपार । १ ।

एक जात ते जात बहु, कानी है जग मांहि ।
अनत गीत किंव जान किंर, गर्नात आवत नांहि । २ ।
दोम महमंद उच्चरी, जाके हित के काज ।
कहत जान करतार यहु, साज्यों है सब साज । ३ ।
कहत जान अब वरनिहें, अलिफखांन की जात ।

पिता जान बिंद ना कहों, भाग्यों सार्थ बात । ४ ।
अलिफखांनु दीवान को, बहुत बड़ी है गीत ।
चाहुवान की जाड़ा की, और ग जगमे होत । ५ ।
अलिफखांन के वंस मैं, भयं बड़े राजान ।
कहत जान कछ ये कहे, सब को करी बखान । ६ ।

अंत---

प्त पिता को देखिक, वादन है अनुराग। कहत खान सरदारखा, कोट वरप की आग। इति रामा सपुर्ध।

लेखन काल-१८ वी शतार्व्दा।

प्रति—पत्र ७० । पंक्ति १५ से १७ । अत्तर १८ । साइज ५॥। ×८॥ ।

विशेष—ग्रन्थ का नाम किव ने लेखक के लेखानुसार "रासा दिवान श्रालिफखां का" रखा होगा। इसमें अलिफखां की पूर्व परम्परा प्रासंगिक रूप से देकर अलिफखां का विस्तार से वर्णन है। और जेसा कि ग्रन्थ के मध्य के निम्नोक्त दोहें से स्पष्ट है प्रन्थ सं० १६९१ में समाप्त कर दिया गया था पर किव उसके बाद भी लम्बे अरसे तक जीवित रहा अत. पीछें के वैश्वजों का भी हाल देना उचिन समक्त कर उसने पीछे का हिस्सा रच कर मन्थ की पूर्त्ति की।

यथा--

सोरह से इक्यानुवें, प्रम्थ क्यी इह जान । कवित पुरातंन में सुन्यों, तिह विध क्यों बखान । प्ति-

दौलतलां दीवन कीं, अब हीं करीं वलांग। तेग त्याम निकलंक है, जानत सकल जिहान।

जान कवि बहुत बड़ा कवि होगया है । इसके ७० मन्था का संग्रह हिन्दुस्तानी एकेडमी, प्रयाग, के संग्रहालय मे पहुँचा है।

( अभय जैन मन्थालय )

( ४ ) जसवन्त उद्योत ( जसवन्त विलास ) पद्य ७२० । दलपित मिश्र । सैं० १७०५ श्रापाढ सुदी ३ । जहांनाबाद ।

आदि-

श्रथ महाराजाधिराज महाराजा श्री जसवन्तिमहजी को प्रन्थ मिश्र दलपित को कही लिख्यन ।

#### दोहा

प्रथम मंगला चरन, देव चरन चित्तलाइ । गनपति गिरा गिरीस की, विनती कही बनाइ ॥ १ ॥

× × ×

श्रथ कवि वंस वर्णनं—

अकबरपुर अनुपम सहरु, वसे सुरसरी तीर । चारो वर्ण रहें जहां धर्म पुरंधर धीर ॥ ५॥ दीप मिश्र माधुर तिहा, सदा कर्म बट छीन। साध सिरोमणि शील निधि, पंडित परम प्रवीन ॥ ६ ॥ तिन प्रनि राम नरेस दिए, कियो कुछ दिन वास । पाठे नप कीविद धर्मन, जगमगान जस आस् ॥ ७॥ सदाचार गुन गन नियुन, तास तनय सिवरास तिनके सन तुलसी भए सकल धाम के धाम ॥ ८ ॥ सलसी सन दलपित स्विवि, सकल देव डिज दास्। तिन वरम्यौ बल युद्धि सीं, श्री त्रमवन्त विलाम् ॥ ९ ॥ पांच अधिक सुत्रह सई, संबत को परिमांनु । प्रीप्म रीति आषाद् सदि, तीज बारु हिम भानु ।।।।।। नगर जहांनाबाद जहां, रच्चे चकतां भूष। तहां दलपति जसवन्त की, पोथी रची अनुपा। १३।। अहांनाबाद की, गरनन कर्यी बनाह । जहां नुपति जसवन्त कहं, मिरवं। कवीस्र आइ॥१२॥

अन्त-

जो बसवन्त उदोन कहँ, सुनै श्रवन चितु छाह । तिहि मानो हरिवंदा की, पोथी सुनी बनाह ॥१८॥ कछुक वंस वरण्यो श्रथ (म) विष्तु प्रश्निष्ठ मानि । करिन साठि नरिन्ट की, वरनी छोक कथाँनि ॥१९॥ छोक वेश बुधि जन सकल, कहन एकही रीति । यह विचारि या श्रन्थ महें, सानह परम श्रनीति ॥२०॥

इति भी तुलमीरांम सुत दलपति कवि विरचते जसवन्त उदोते वंसावली प्रकरनो संपूर्ण । हामं भवतु । श्री ।

लेखनकाल—सं० १७४१ रा माणिसर व० १४ वार भोम दिने लिखें मेड्ता नगर मध्ये लिखन चुरा महीधर पंथी बा० चुरा महीधर छै शुंभ भवतु ।

प्रति—पत्र ४०। पन्ति २७ से २५। श्रद्धर २८। साईज ७४९॥ विशेष—प्रन्थ ऐतिहासिक दृष्टि से बहुत महत्त्व का है।

( अनृप संस्कृत लायंत्ररी )

(५) दिल्ली-राज वंद्याविल । पत्र ११९ । कल्ह । (जहांगीर के राज्य मे )

इकवार होइ प्रस्त नारी, कृपा राखी ईस। पाप को नाम न जाणीयइ, तह पुन्य विश्वे चीस। राजान बाद्याण अवर कोइ, बरइ नाही रीस। राजान हवड़ मुरवसी, पुर्वा मोहि प्रधीस।

अन्त--

नोरे गगण अम्बरत चंद सरस संधच्छर जायो।
आदित बार कहें कल्ह कातिक धिर प्रतिपदा।
सघर ध्रुव जोग जांणि धुअ पंजाब की सुगर।
नगर लाहोर कोट धिर नृप जाहगीर साह अक्वर सुनन।
साह हमाऊ बंस वर जहांगीर महमद को सुजस आणद कर।। १९॥

इति वंसावली संपूर्ण।

लेखन-काल—पं० दानचंद्र लिखितं श्री नवलखी प्रामे मं० १७३९ व० कार्तिक बदि ३ दिने ।

( बृहद् ज्ञान भगडार, प्रतिलिपि-श्रभय जैन प्रन्थालय )

# (६) दिल्ली गज-वंशावली । किशनदास । श्रौरंगजेब के राज्य में ।

🕉 नम । अथ राजावर्ला लिख्यने ॥

ॐकार का ध्यान लगाओ, शिव स्त चरन आनि मन छावी। समर्रे आदि भवानी आई, गुरु किरपा तैया बुद्धि पाई। दिल्ला पति जो राजा भए, तिन भूपति के नामु गिनए। प्रथमे कृत युग हरि प्रगटीया, चारि अवतारि वपु धरि भाषा।।

अंत---

अंशिंग जंब साह आरूमगीर सम जग सिरताज । निस वज्या एका धर्म का, त्रय स्नोक में अवाज । कवि महाराता जु भने, किशनहास करें आसीस । तुम राज स्थिर करों जुग जुग लाख वीस पचीस । यथा जुगने बृद्धि आही, तथा अछर कीन । जहां दीन होइ सो सवारि पजो दोप मुझैन दीन ।

विशेष—इस बन्ध में द्वापुर युग सोमवंश वर्णन से लगाकर अकबर तक का वर्णन उपरोक्त कल्ह रचिन वंशावली से भ्यों का त्यों उठाकर रख दिया गया है। (बृहद् ज्ञान संडार, प्रतिलिपि—अभय ैन प्रन्थालय)

( ७ ) दीवान अलिफालां की पैड़ी । जान किव ।

भादि--

श्री अलिक वां कंपिडा लिखते। पडलें अलाह स्मिरिये, जिन्ह सुभर उपाया। बील जिलावण कारणे, रबस्य नहीं काया। माणस टें सारे नहीं, सों कर सुभाया। सोई जिन्ते जीन कहि, जिस बोड खुदाया।

अन्त -

सोलहसे इकईस में जनमे दावाणा । कीये उन्नले क्यामला चस्वें चौद्वाणा । सवत हुवा तियाभिया लेखे परवाण । वैकुठ पहुंचे अकिफ खा लहु दीया जांण ।

इति श्री दीवांन र्ञ्चालखा जी की पैड़ी संपूर्णो। समाप्ता।

लंखन-श्रथ सं (व) त १७१६ मिर्ता कातिक वदि ११ सनीसर वार ता० २३ महरंम सं० १०७० लिखिइतं पठनार्थं फतैहचंद लिखतं भीखा।

प्रति—पत्र १४ो पंक्ति १५-१६ । श्रत्तर १५ । साइज ५॥॥ ×८॥ । ( त्रभय जैन प्रन्थालय )

(९) पंचार वंदा दर्पण । परा ३०। दयालदास सिढाय।

भादि -

बीणा भारद कर विमल, भव नारद सुरभाय । इंसारूढ दारद इरो, शारद करो सहाय ॥१॥ भार उजयनी के अधिप, जिनह वीर वर जान । कहूँ सार भाचार कृत, वंश पवार वावास ॥२॥

**अ**न्त---

भनक कुड हत्पन्न कीप संज्ञिय विशष्ट किय।
भरतुद धार उजीय देव मुरथान राज दिय।
पिंड शतुन किप प्रक्रय, कीम परमार कहाये।
पुनि वाराह पुराण गिरा श्रुति ज्यास जु गाये।
जिला कुछ अजीत छोभी, सुनस सुभद सिद्ध अवसाण रो।
अनक्रल विश्व परियोहना खाटण सुजस खुमाल रो।२५।

लंखन — इति श्री परमार वंश द्र्षण् मि (ढा) पच द्यालुदास खेनसीयोन गांव कुविये के निवासी ने वनाय संपूर्ण हुआ। ठाकुरा राज श्री अजीनसिहजी खुमाणसिहोत गांव नारमैर ठाकुरों की आज्ञा से वनाया। पंवारों की पीडिया एक सो वतीस की उदारता वीरता का वर्णन कीया मिनि पोप कृष्ण ३ संवन् १९२१ का (इसके बाद विस्तृत नामाविल है)

विशेष—इसमे २५ छप्पय और ५० दोहे है। (भांडारकर रिसर्च इन्स्टीट्यट, पृना, प्रतिलिपि—अभय जैन प्रन्थालय)

# (ञ) नगर-वर्णन

(१) आगग गजलः। पद्म ९४। लक्ष्मीचंद्र। संट १७८० श्राषाद् शुक्का १३। भादि—

> सरसर्ता मात सुभावनां क, देहो दास कुं जानी क ! अकवराबाद की टुक आज, उत्तपति कहत है कविराज ॥१॥ अकबर साहजा गुणधाम, रमते निकले हह ठाम । हतांह एक देख्या खासा क, अकवर साह तमासा क ॥२॥ गीदर मेर कुं झीले क, ढाढे पातिसाह भाके क । हजरत लोक कु ऐसी क, पुछं बात ऐसे की क ॥३॥

भन्त --

अकषराबाद है ऐसा क, लिख्यै इन्द्रपुर तैसा क ।
सब गुन सहर हे भरपूर, देखत जात है दुख दूर ॥९१॥
जबलग गगन अरु इदाक, पृथ्वी सूर गन चदाक ।
सुवसो नब हमें पुर एह, सहर आगरा गुन गेह ॥९२॥
सबत सतरे सै असी नया क, आषाद मास चित वसियाक ।
सुदि पख तरमी नारीख, बीनी गजल शुरु बारोक ॥१३॥
अपनी बुद्धि के सारुक, कीनी गजल ए बार्क ।
लखमी करत है अग्दास, नित प्रति कीजिये सुविकास ॥९४॥
(प्रतिलिपि—अभय जैन प्रन्थालय)

(२) आबू दौल री गजल । पद्म ६५ । पनर्जासुत चेला । स० १९०९ वैसाख वदी तीज ।

आदि—

ह्मह्म शुता पद वीनवुं, मन गणराज भनाय। क्षोभा आनु कैल की, वरण्ं उक्ति बणाय॥ १॥ अंत---

सीधो करण नाइ साथ, भैरो जगृ दोनु आत । सत डगणीस नों की साख, बदि पख लाग तो वैसाख ॥ ६६ ॥ राजी रहे सारा रीझ, तापर करी आखा सीज । जिलीयो गाम रतन्ं जान, पनर्जा सुतन चेलो पात ॥ ६३ ॥ ( प्रतिलिपि—स्यभ यजेन ग्रन्थालय )

(३) इन्दें।र वर्णन।

आदि—

सकल गुण करि सोहतो, सकल देश सिरदार । अति इंदोर ष्टघात है, सब जाणत समारा ।

छद पहुई।

सब सिरं सहर हदौर साच, वर्णसु गुनह निनक जुलान। जिल नगर मांहि धनवान जाल, विक्ट युद्धि सुद्धि बलवत विवाल।। १।।

अंत--

नगर सांध वरण्या सहु, चितवर आनही चूप अब वर्णन हासी करु माजव रा सुखदाय ।। ( श्रीताल्पि —समय नेन प्रत्थालय )

(४) उदयपुर गजल । पत्र ८०। यति खेतल । स० १७५७ यागेशाप । भादि—

जपं आदि इकल्पिनां, नाथ दुवारे नाथ।
गुण ह्यापुर गावनां, सनां करें। सनाथ।। १।।
सचन अंब गिरिवर सघन, सिरवर रमें सुर राण।
राठ सेन सुप्रसन रही, प्रथम नमता पाथ।। २॥
आंबेरी हमया रमन, सुवाण भोलानाथ।
रतन पुर हणमत रिपु, सो सुप्रसन सनाथ।। ३॥

अंश---

लर तर जती कवि खेताक, भाषी मौज सुं एताक। राणा भगर कायम राज, छायक सुन जस मुख्छाज । एट ॥ छायक जस मुख छाज, मुनहु तारीफ सहर की। गुमियन सुन के गजछ, निजर कर नेक मेहर की।

# [ 909 ]

फते जु गरुर फजर, रिधु अमरसिष्ट जू राना उदयापुर जु अन्प, अजब कायम कमराना वाडी तलाव गिर बाग बन, चक्रवर्त्ति डलते चमर अन भग जंग कोश्त अमर, अमरसिष्ट जुग जुग अमर ॥ ७९ ॥ संवत सतरे सतावन, मिगसर मास धुर पख धन । कीन्हीं गजल कौतुक काज, लायक सुणतसु मुख लाज॥ ८० ॥

लेखनकाल-१८ वी शनार्खा।

प्रांत--पत्र ३ । पंक्ति १६ । श्रज्ञर ४७ । साईज ९॥। × ४॥ ।

( अभय जेन प्रन्थालय )

( '৭ ) कापर हा गजल - पद्य ३६ । यनि गुलाबविजय । सवन ४८७२ चैत्र कुम्मा ३।

आदि

सरस्वती पाय प्रणमु सदा, रिद्धि सिडि नित देय ।
दु स्व विनाशन मृत्व करण, अधिरल वार्णा देय ॥ १ ॥
देश चिहु दिसि दीपनी, सदा सुरगी देश ।
नित कापरहा वर्णसु, मेरु वला विशेष । २ ॥
गजल करु गोरानणी, मृणना उपने स्तह ।
बालक सुद्धि वजारया, अकल अपने एहा। ३ ॥
झानी ध्यानी बहु गुणी, पायद रहेन कोय ।
इण यद्धे जन पुर अधिक, रग रला घर होय ॥ ४ ॥

धत---

सवत अठारह जाण्क, वरस बहुत्तर आणुक। चन्न सास ह चगा, वह पख तीन दिन रगा।। २९॥ तपा गच्छ यति है गुलाब, किया इस गजल का जाब। जिसने कहिये कैसीक, आखियां देखी ऐसीक।। ३०॥

# निजर्ग

बावन वीर संघीर धार चामुढ माई, राज क्छी रस मड भाटी वर सुध सवाई। माम नृपति महाराज भाज अधिक यश गाजै, कापरदे कमजज खुशालसिंह नित राजे ॥

( प्रांतलिप--अभय जैन प्रन्थालय )

# [ १०२ ]

(६) गिरनार गजल । यति कल्याण । सं० १८३८ माह विद २।

# दोहा

वर दे मात वागेसरी, गजल कहु गुण लाण! जबर जंग हैं जीर्ण गढ, वाचा तास वसाण॥ १॥ महबत लान महीपित, रघु विराजे राज गय यह हय यह गाजता, सब ही सारै साज॥ २॥ सकल लोक आगें लढा, बाबी के दरबार। सत विराजे अमर छव, दिन दिन दे देकार॥ ३॥

#### ॥ गजल ॥

दिन दिन होत है देकार, गिरवर गाजन गिरनार दामोदर कुड है सुख दाय, करता स्नान पातक जाय ॥ १ ॥ देवल ऊच है धज दड, नीचे खुब खेती कुड । भवेसर नाथ सचु देव, सारत लोक जाकी सेव ॥ ९ ॥

#### अना--

असी नारिया अर्लव, उपमा कहा ऐसी देख। सवत अहार अदतीसंक, महा विद्बाल के दिवसेक। ५१॥ कीनी यात्रा गढ गिरनार, कहताग जल अति सुखकार। घर के अखर भेज सौंजार गढ पुषणमो गिरनार॥ ५३॥ खरतर जती है सुप्रमाण, कवि सु कहरा है कल्याण

( प्रतिलिपि—अभय जैन प्रन्थालय )

( ७ ) गिरनार जूनागढ वर्णन । मनह्रप विजय ।

#### आदि—

घरणु अर्झाह सीरठ वम्बान, शेझें जु सुनहि स**द** राव रान। गिरनार जिहां तीरश गजेन्द्र, बदें जु सुरहि इंदाणी इंद ॥ १ ॥

#### अंत---

जूनोगढ जग येष्ट, श्रेष्ट वानी तिहां सोहै। दक सम्बल दहंबान, मन्त्र जन देखत मोहै॥ श्रावक जिहां सुखकार पार जिनका कुन पावै। भरम करत धमवंत, गुणह बह बहे जुगावै॥

# [ १०३ ]

तिण देश तोर्थ शतुंज शिखर, बले गिरनार बलाणिये ।

मनरूपिक जय किव कहै मरद, अञ्चम सोरठ चित आणिये ॥ १ ॥

( प्रतिलिपि—अभय जैन प्रन्थालय )

(८) चिनोड् गजल । पद्य ५६। यति खेतल । सं० १७४८ श्रावमा वदि १२। भादि—

#### दोहा

चरण चतुरभुज धारि चित, अरु ठीक करी मन ठौर चौरासी गढ चक्कवह चाधो गढ चिकौड। १॥

#### गजल

गट चिन्नोड है बका कि, मानु समेंट में लंका कि। विडइ पुरत लहलवनी, अरु गर्भीर तीर रहांत कि।। २।। असा देंति अल्लावंडिन, बंधी पुल बड़ी पहवीन गेंबी पीर हे गाओं कि, अरुवर अर्थालयो राजी कि।। ३।।

화위---

खरतर जती कवि खेताक, भारते मौज सुं एसाक। संवत सतरैसे अकताल, सावण मास ऋतु वरसालः वदि पत्व वाली तेरी कि, कोनी गजल पटियो ठीकि॥ ५५॥

#### कलश

पढ़ों ठीक बारीक सुं पंडिताणे जिन्ही रीत सगीत की ठीक पाई रयानं कूट मालुम चिनोड चाबा जिहां चंडिका पाठ चामुण्ड माई। सीली वावसे झीकते झरणारे झीगरी झीठ दरखन जोड़ भीड़ कहें कि खेतल युक्हे बितारे गजल चिनोड की खब बणाई।।

लेग्यनकाल-१८ वी शताब्दी।

प्रति—पत्र २। पंक्ति १७। अन्तर ४७। साईन १०×८।

( अभय जैन प्रन्थालय )

(९) जोधपुर वर्णन गजल्छ। गुलाब विजय। सं० १५०१ पौष कृष्ण १०। भादि—

> समर्कं मन शुद्ध शारदा, प्रणमु श्री गुरू पाय । महिपक में महिमा निको, मध्यर है सुखदाय ॥ १ ॥ तिण देमै जोधाणपुर, दिन दिन चढते दाव । सकड छोक सुखिया वमै, राज करत हिन्दु राव ॥ २ ॥

#### गजल

कोधिष्ठ नगर है कैसाक, मानु इन्द्रपुर जैसाह। कृष्टिये सोम तिन केतीक, अपनी चुध है जैतीक ॥ १ ॥

अन्त--

पोस ह मास विल विदि पक्ष, दसमी तिथह ऋगु परतक्ष । समजो सुकवि वित्त हिलाय, बालक शीत कीनी भाय ॥ १०२॥ लेखन — मं १९०१ री राजल जोधपुर री हैं ५० नान विजय पं० गुलाब विजयर्जा कृत। ( प्रतिलिपि—स्त्रभय जैन प्रन्थालय)

(१०) जोधपुर नगर वर्णन गजल । पद्य ४९। हेम । सं० १८६६ कार्तिक सुद १५।

आदि---

#### दोहा

समरूं गणपत सारदा, घरूं ध्यान चित्र धार । जपू गजड जोधाण को, निपट सुणी नर नार ॥१॥

x x x

मुरधर देश है मोटाक, तिहाँ नहीं काहे का तोटाक ! जिसमें शहर है जोबान, वर्णु नाहि मिष्ट हो वान । २॥

**अ**न्त---

वकी अठार छास्ट वर्ष, हिकमत करी कानी हर्ष। त्रिपट ही पूणिमा तिथ नीक, टार्चा गजल कीनी ठीक ॥४६॥ तप गच्छ गच्छ में सिरताज, विश्व जिलंद स्रही राज। मुनि वरनेम मही में मीड, कहैं कवि जिल्य हेम कर लीव ॥४७॥

#### कवित्त

योधनयर जगजाण इन्द्रपुर ही सम ओपत।
धाजत धज छत्तीस नित्य उच्छव कर नरपति।
राज ऋद बह रीत प्रीत नर नार र पेको।
अही सूर चंद अडिंग दुनी धाड नर थे देखो।
धाह जी वाह ओपम घडिम मनुष्य घणा सुख माण री।
कवि दिष्ठ जिसदी कही जग शोभा जोधाण री॥ ४७॥

( प्रतिलिपि-स्थिभयजैन प्रन्थालय )

# (११) जोधपुर वर्णन गजल

भादि---

सारद गणपति शिर नयुं, निश्चे इक वित्त होय।

गढ जोषाणो वर्णवुं, मोटो बुदि दो मोय॥१॥

सवही गढा शिरोमणि, अतिही ऊँचो जाण।
अनक् पहाको उपरें, जारूम गढ जोषाण॥२॥

राज करें राठौद घ', श्री मानीसह महाराज।
अद्दु आण वरते अलंड, इसको अवर न आज ॥४॥

गढ जोष ण अति मारीक, जाणे घरा जुग सारीक।
जहवर कोढ पका जोर, जाके जोड नार्व और॥१॥

( ख्रुटित प्रति—स्प्रभय जैन प्रन्थालय)

#### (१२) झीगोर गजल । जटमल नाहर ।

आदि--

झींगोर कोटां मृद देखी नारी एक धुनार की।
मन लाइ छाइब आप सिरजी पत सिरजी हार की।
मुख चद मुह निसाण चाउं नैन घासी सार की।
अकि मस्ति अस्ति नाति नखरा ककी जान अनार की।

अन्त -

कर ओर गृंबर को विशाजै, सबक फोज विटार की। बहु ख्ब ख्बों खब मोमा ख्ब छिब गुलजार की। बना अजब महिमा, अजब सोमा नोस सिंघार की। मुख जटमळ सिंपत कीनी, कामनी किस्तार की।

( प्रतिलिपि - स्थभय जैन ध्रन्यालय )

(१३) डीमा गजल । पद्य १२१। देवहर्ष । भारि—

> चरण कमल गुरु लाय चिन, गजल कर मुख्दाय। के प्रदर्शन बार्चा किया, विपुत्त मुजान बताय।। १॥ बीन डरदेश कथीर जु, पहिर खुशी नहीं होय। हीरा मणि माणक खही, लीला किव जन लोय॥ २॥ घ (घ !)र नीली भाणधार में, गुणीयल नर शुभ गाम। नग फण रस कस नीपजे, भवल नवस्त सुख धाम।। ३॥

# [ १०६ ]

जपुं सिद्ध दांसा घणी गोला सुक्रस गढ सूर । धानेरा गढ सम श्रण जैथी जालिम नूर ॥ ४॥ सकल लोक सेवा करें, प्रवल विहार पठाण । रीधू विराजें राज ऋद, दिली पन दीबाण ॥ ५।

#### क दश छप्पय कवित्त

भन्त--

सुणता मगल माल देव कुशल गुरु बॉक्टिस टाता।
चुगली चीर मरच्र सता सुख आपै साता।
धम्द गच्छ सिरचद गुरु जिलहर्ष स्रीमर गाजै।
प्रतिश्री द्वप जिम पुर मध्या सब दानिद्व भाजे। १२०॥
पुण्य सुजस कीथी प्रगट, जिहा सिंह अवा माता धारी
किंदि देवहर्ष मुख थी कडे, तेथे सुजस कीला धणी॥ १॥

( प्रतिलिप--अभय जैन प्रन्थालय )

(१४) नागौर वर्णन गजल । ८३ पर्रा । मनरूप । सं० १८६२ । भादि—

> मरु धर देश हं मोटाक, अनधन का शुनहीं तोटाक। जिस में शहर कते जोर, निपट ही अधिक है नागोर ॥ १ ॥ महीपति मानसिंह महारान, सबहा भूप का सिरताज। खग बळ प्रबल अरियण खेस, डड ही और दसही देस ॥ २ ॥

अत:--

गुम है अधिक करो कुन गाय, पंडित पढे पार न पाय। भविजन सुणे शीझें भूप महिमा कहा कवि मनरूप।। ८२।।

# कविचा

राजल सुणों जे गुणी मली तिन हे मन मावै सुणे राव राजान, उम्मातिनके विक्त आवै। पहित सुणों प्रकीण हरत्व उपजे हिय उन्हमैं। अवर सुणों नर नार, बडे चिक्त मत्या विलसे। मग रतन सहर नागीर है कहा की रत्त केती करों। कुड नहीं जाण निल्मात कथ, निरुख दाद देख्यो नरा।। ८३।।

( प्रतिलिपि – अभय जैन प्रन्थालय )

# [ १०७ ]

(१५) पाटण गजल । पद्य १४४ । कक्ती देवहर्ष । संव १८५९ फागुन ।

सरस ववन हो सरसती, पामी सु गुरु पसाय।
विधर व्याधि भवभय हरण, विकल ज्ञान वर द्या। १।।
परम बुध परगट किन, अर्णव जिम गमीर।
मेंगी बुध अति मद हे. उर्यू छीलर सरनीर ॥ २॥
सर्श घरा नव खड में, सतर सहस्स गुजरात।
संखलपुर राणीचरी, मोटी वैथ मात ॥ ३॥
धर गीला मींदर घवल, अक्षय लाखि अलक्षय।
सर्व लोक सुखिया वसै, खूबी को खल्लप ॥ ४॥
रथ पायक हथ गय घणा, दिन दिन चलने दाव।
गायक वाक गाजे गुहिर, राज वरै हिन्दू राव॥ ५॥

**अ≈**7 —

सखी मिल करत बयणं रसाल, ज घर का हाय नीहा क सवत अठार उणसठ वरस, फाराण वाणी मु दिली सरस ॥ १४४॥ गाइ गजल गुणम लाक, खोल्या सुजस का नालाक घरके अक्षर मन सुभ ध्वान, सुनसां होच नित करवाण॥ १४५॥

# कलश कवित्ता छापय

सुणताँ नित कन्याण, दे । दुख दृश्लिः दृषे । प्रणमो मद्गुरु पत्य, सदा मन वांच्छत पूरे ॥ खरतर गच्च सिरत ज, श्री जिन हपं सूरि गुरू राजें । सेवै पवन छशास, गच्छ सगकों तिर गार्जे ॥ पाटण जस कीची प्रगट, जिहो पन्यतर श्रिभुवन घणी ॥ कवि देवहर्ष मुख्यी रहे, कुशल रग लीछा घणी ॥ ३ ॥

लेखनकाल-१९ वी शताब्दी।

प्रति -- पत्र ६ । पंक्ति १४ । अस्य ४५ । साइन १० । × ४

( अभय जैन प्रन्यालय )

(१६) पाली नगर वर्णन (कवित्त ढालादि मे) भादि—

> पाली नगर सुहामणों, देख्याँ आवै दाव। वर्णन ताको अब वर्सू, सामण करत सहाय।। १ ॥

अन्त---

भाण वहै जिननी सदा रे, प्रमुदित मन ससनेह। नाम जर्षे श्री पूज्या नो रे, ज्यूं वावैया मेह॥ २॥ ( श्रतिलिपि – अभय जैन श्रन्थालय )

(१७) पूरव दश वर्णन । पद्य १३३ । ज्ञानमागर (नारण्)। भादि—

> कोई मैं देख्या देश विशेषा, भतिरं अब का सब ही में। जिह रूप न रेखा नारी पुरूषा, किर फिर देख्या नगरी में।। जिहाँ काणी चुचरी भधरी वधरी, लगुरी पगुरी हुवै काई। पुरब मिन जाज्यो, पच्छि जाज्यो, दक्षिण हत्तर है भाई।। १।।

भन्त---

घणु घणु क्या कहु, कहाँ मैं किचित कोई।
सब दीडों सब लहै, देश टीडो नहा ओई।।
जाणी जेती बान, तिर्ता मैं प्रगट कहाणी।
झडी कथ नहीं कथीं, कहीं ह साच कहाणी।
पिण रहित है इक बात रों, तन मुख चाहे देहधर।
नारण घरी अरू क्या पहर, रहे नहीं सो सुघड कर।। १३३॥
(प्रतिनिधि——अभय जैन ग्रन्थालय)

(१८) पेरियन्वर (संविध्व द्वा) वर्णन । पद्म २६। मनस्य आहि—

> तिण देश पुरहिवदर प्रसिद्ध, वर्ण वृंताहि गुन सुन विवृद्ध। कारति ताहि की सुनहु कान, अलका पुरी जू ओपम जुं आन ॥ १ ॥

भन्त--

पुर्गिषद्दर है शसिद्ध, सारां चिद्दर में सिर हर।
जिन प्रसाद जिन विष, नित्य पूजै निहा वड नर।।
गण्छ पित महिमा घणी, करै नरनारी हमग कर।
सुण सूत्र सिद्धान्त, धरम मग अथग हिये घर।।
शत्रुंज भेंट गिरनार सह, रीत ध्रम न्वरचे जु रिद्ध।
कव मनरूप महिमा उरै, पुर बिद्दर दीठो प्रसिद्ध।। २६।।

( प्रतिलिपि—अभय जैनप्रन्थालय )

# [ 909 ]

(१९) वीकानर गजल । उदयचन्द्र यति । सं० १७६५ चैत्र । आदि—

शा द मन समरूं सदा, प्रणमुं सदगुरु पाय ।
महियल में महिमानिलो, सन जन कुं सुखदाय ।। १ ।।
सस्धा माहै बीकपुर, दिन दिन चढते दाव ।
सर्व कोक सुव्विया वसे राज करें हिन्दु राव । २ ।।
पर दुख भजनिरपु दुलन, सकल शास्त्र विध जाण ।
अभिनव इन्द्र अन्पस्त, भी महाराज सुजाण ।। ३ ।।
बांकी धर गढ बकडें, रिपु दल कीना जेर ।
सावो च्यारं चक में, निरम्यों वीकानेर ।। ४ ।।

MF---

#### कृत्वसम

सबत सतर पैसठ रेमास, चेत्र में गजल पूरी कीनी!
माना शारदा के सुपाह सुरे, मुझं ख़ द करण की मित दीनी।।
बीकानेर सहिर अजब है रतार, चक में ताकी प्रसिद्ध दीनी।
उदैचन्द आनन्द सु थु कहें र चतुर मागस के चितमाहि लीनी।
चानो च्यारे चकमें नवस्वण्ड मेर, प्रसिद्ध बधी बानानेर बाइ।
छन्नपनि सुजाण सा जुग जुग जीवों, ताक राज्य में बाजत नीबत थाइ।।
मनसु ख़ब वणाई के र सु सुणाइ क लोक सुवास पाइ।
कविचन्द्र आणद सु खु कहें र गृथु गु सु ख़ सुवा गजल गतह ।

लेखनकाल—१९ वी शतार्था । प्रति पत्र ६ । पंक्ति १६ । असर २५ । साइज ५० सा। (असय जैन प्रन्यालय )

(२०) वडोडग गजल । दीप विजय । स० १८'५२ मार्गे शीपे शुक्ल १ शांनवार भादि—

> बटअद (पद ) क्षेत्र है वीराक, कटणी बहत है नीगक। फिरती गिरद दो कोशाक, क्यों रहें शतु की होसाक॥ आगुराव दामाजीक, जैसा स्थाय रामादिक। गोकः स्थाक सै सक्षाक, किल्ला नेमना बस्थाक ह

**위2건---**

# कलश सर्वेया—

प्रण किंद्र मजल अवस्त्र अदार में बावन चित रहासें। बावर बार सुगशिर तिथि प्रतिपद पक्ष कजासें॥ हद्यो तहे थाट उद्देश सूरि पाइह लक्ष्मी सूरि जिम्न भाकाशों। प्रमेच रतन समान वरनन सेवक दीपविजय इम मासे॥ (प्रतिलिपि — अभय जैन प्रन्थालय)

(२१) बंगाला की गजल। यति निहाल।

आदि---

दोहा

क्षो सदगुरू शारक प्रमाने, गवरी पुत्र मनाय। गजल बगाल देश की, कहूं सरस बनाय॥

गजल

भवल देश वंगाला कि. निष्यां बहुन है नामाकि। संकर्षा गली है वहां जोर, जगल खुन घिरं चहुं और ॥ नवलख कामरू इक द्वार, दस्तक बिना नहीं पैनार। बांप् हाथ बहनी गंग, दक्षिण ओर परवत तुंग॥

8707

#### रेखता

यारो देश बंगाका खुब है है जिहां बहुत आगीरथी आप गगा। जिहीं सिवरसमेत पा नाथ पारम प्रभु झाडवंडी महादेब चंगा। नगर पचेट में रघुनाथ का बडा रहाण है गगा सागर सुसंगा। देश हडीता जनकाथ अरू वा कुंड के स्हात सुख होत अगा।

दोहा

गजल बंगाला देश की भाषित जती निहाल । मुरुख के मन मां बसै, पंडित होत खुश्याल ॥

( प्रनिलिपि-अभय जैन प्रन्थालय )

(२२) भावनगर वर्णन गजल । पद्म ३२ । भक्ति विजय । सं० १८६६ कार्तिक पूर्शिमा ।

आदि —

आर्थनाय प्रणामी करी. अर्ह्स ध्यान शुभ ध्याय । भावनगर भेदह भण्, सहु नर नारी सुहाय ॥ १ ॥

भन्त--

#### गजल

मुक्तर धरह गुण केसाक, जो उपो सकर पय जैसाक्। तिमकी सिफल कवि कार्ड साम, नव खण्ड मांहे तिम का माम ॥१॥ घन्त--

सवत् अठार ख्राम्ब्र सच बलि निहाँ मासका कवाचा। पूलम सकल को दि- नेख, वदा है गतक भाव विशेष।। १॥ राष गच्छ धणा ाला ल, विजैज न्द्रस्थ संग्या। सेवक भक्तिविजय दर सेव, पढी हे गत-पृत्यच देव। १२॥

( प्रतिलिपि अभय जैन प्रन्थालय

(२३) भावनगर वर्णन । पद्य २५ । हेम । २० १८६६ कानिक पृश्णिमा ।

पच देग प्रणमु प्रथम, ऋषम सत् वह रत। नेम पाश्व बन्मान नित, पाम भक्त चित्र प्रांत ॥१॥ गुण गार्फ गुजार घरा भावनगर भन्मात। गोजे गुण गुण राजनी, सुण रही रुण सत् ॥२॥

छन्द त्रीटक

गहिरो अत देश गुजारय निरुधम प्रशास नारी नरम। घणी कि द हार जिय घर में, धरे चित्त सुवत्त द्या धरमे।।१॥ पंडित नेम गुरु के एस।व, मन किण्य हेम रजार सुभाव। रान के जुरीहार नर स्थान, बाह जूबाह वदह महीबान॥२४॥

दोहा

संवन अठारह छासठे प्रम कातिक पेख। भावनगर का गुण भला, बरण्या • विविद्यंष।।

( प्रांतलिपि - अभय जैन प्रन्थालय )

(२४) मंगलोर ( सं.रठ ) वर्णन।

आदि---

माभि नन्द सुनमन कर, संत नेम मृष्यकार। पाश्ववीर पाथ प्रणमत्री प्राणी उत्तरे पार।।

छन्द पद्धरी

संगकोर सहर सोटे सहाल, ज्यान जगर साहि कैलास जाण । पहलो जुकोट अतही प्रचट, नहीं इसी अधरन वहीं जुरूह ॥।।॥

भन्त---

तकण सेज राष्ठ्र तपै, विजय जिनेन्द्र सुरीश्वर । झानवंत शम्भीर, नमै सह को नारा नर ।।

# [ ११२ ]

योग अष्ठ विश्व जाण वाण अस्त सत विद्यत । संग सकल मिळ सदा, निज बच्छव करते नित ॥ देश परदेश मांहे दीपन, जीयत अष्ट कमेंह अरी । कीरन सन गच्छ पति तणा, कव जोडण सैह रह करी ॥१४ ।

(प्रतिलिपि--- अभय जैन प्रन्थालय)

(२५) मरे।ट गजल । यति दुर्गादास । स० १७६५ पौष कृष्ण ५ । भादि—

सम्मत सतरे पेंसटें, पोइ विद पांचक्म। जी गुर सरस्ती सानिधै गजल करी गुण बस्य ॥१॥ गुणीयल प्राइक हुसी, खलह हुसी कोई कोट। दुरस कही द्रगेस मुनि, किले कोट मरोट॥२॥

भन्त --

जब जग भाग नाही करी, तब सग कोट नीव खरी! औसा कोट बरणाव, चित में चृत घरता चाव !! आप्रह दीवचन्द इल्हास कहता जती यूँ दुश्गादास ! मुण है दाजियो स्याबास गजल खुब कीनी गस !!

( प्रतिलिपि—असय जैन प्रन्थालय )

(२६) मेड्ना वर्णन गजल । पद्य ४८ । मनम्रप । सं ०१८६५ का सु ०१५ । भादि—

मरू धर देश अति मोटाक, नित नित फबै नव वोटाक। तिनहीं देश की सन तांस, निज ही कीतिं नव खण्ड नास॥

अत---

सम्बत अठारह पेंसट साच, विल सुद मास कार्तिक वाव ।
पत्वही सुब छ पुनम पेख, दाखी गजल किव बन देख ॥४६॥
सब ही गच्छ में सिरताज, राजत अटल तप गच्छ राज ।
भिक्ति ही विजय गुण भारीक, जाकु खबर धर सार्राक ॥४०॥
तिन के बिक्य मन रूप ताह, वदी है गजल वाह जी वाह ।
वांचे सुनें नर बहरीत, पाम अचल मन बहु प्रीत ॥४८॥

अन्य प्रति मे--

संवत अठारह तयासी साच, विल कार्ति मास ही वाच। पख ही सकछ पूनम पेख, दाखी गजल कविजन देख॥४६॥

# (११) जोधपुर वर्णन गजल

भादि---

सारद गणपति शिर नयुं, निश्चे हुक वित्त होय।

गढ जोधाणो वर्णवु, मोटी खुदि हो मोय॥ १॥

सबही गढां शिरोमणि, भतिशी ऊँची जाण ।

भनह पहाडां ऊपरे, जास्तम गढ जोधाण॥ २॥

राज करे राठौद वर, श्री मानसिह महाराज।

अहरू आण वरते अखंड, इसदो अवर न आज ॥४॥

गढ जोध ण अति मारीक, जाणं धरा जुग सारीक।

जठवर कोट पक्का जोर, जाके जोड नावे और ॥१॥

( श्रुटित प्रति—श्रमय जैन श्रन्थालय)

#### (१२) झीगार गजल ! जदमल नाहर ।

आदि--

होंगोर कोटां ख्व देखी नारी एक सुनार की। मन छाइ साहिक भाप सिरजी पत सिरजण हार की। मुख चद मुंह निसाण चाढे तैन घासी सार की। अक्टिमस्ति आछो नाजि नखरा ककी जान भनार की।

अस्त ~

कर और गृंबर को विराजै, सबक फोज विठार की।
बहु खूब खूबों खूब सीमा खूब छिब गुलजार की।
बनी अजब महिमा, अजब सोमा नीस सिंघार की।
मुख जटमक सियत कीनी, कामनी किस्तार की।
(प्रतिलियि— अभय जैन प्रन्थालय)

(१३) डीसा गजल । पद्य १२१ । देवहप<sup>र</sup> ।

आदि--

चरण कमल गुरु लाय विश्व, गञ्जल करुं सुखदाय।

कें प्रस्तृति बाजी किया, विपुत्त सुज्ञान बताय।। १ ॥

बीन डग्रेश कथीर जु, पहिर खुशी नहीं होय।

हीरा मिण माणक सही, लीला कवि जन लोय।। २ ॥

य (घ!)र नीली भाणधार में, गुणीयल नर जुभ गाम।

नग फण रस कस नीपजी, धवछ नवस्ट सुख धाम।। ३ ॥

# [ १०६ ]

जपुं सिद्ध दीसा भागी गोला सुजस गढ सूर । भानेरा गढ सम अण जैथी जालिस नूर ॥ ४॥ सकल लोक सेवा करें, प्रवज विद्वार पठाण । रीभू विराजें राज ऋद्ध दिली पत दीवाण ॥ ५॥

# कतश छप्य कविस

धन्त--

सुणता मंगल माल देव कुशल गुरु बाँक्षित दाता।
चुगली चोर मरचूर सदा सुन्य आपै साता।
चन्द्र गच्छ सिरचंद गुरु जिणहर्ष सृरीसर गाजै।
प्रतयी दृष जिम पुर भश्या सब दालिद्र भाजै। १२०॥
पुण्य सुजस कीचो प्रगट, जिहा सिद्ध अवा माता चणी
कवि देवहर्ष मुन्य थी कई, हाँचै सुजस र्हाला चणी।। १॥

( प्रतिलिपि—अभय जैन मन्थालय )

(१४) नागौर वर्णन गजल । ८३ पश । मनरूप । स० १८६२ । भारि---

> मरु घर देश हैं मोटा क, अनघन का जुनहीं तोटा क। जिस में शहर के तै जोर, निपट हो अधि ह है नागोर ॥ १॥ महीपति मानसिंह महाराज, सबही भूप का सिरताज। खग बल प्रबल अश्यिण खेस, डह ही भेरे दसही देस ॥ २॥

अंत:---

गुम है अधिक करो कुन गाय, पंडित पढं पार न पाय। भविजन सुणे बीझें भूप, महिमा कही कवि मनरूप।। ८२॥

# कवित्त

गज्ञाल सुणौ जो गुणी असी तिन हे सन आवै । सुणे राव राजान, उसम तिन हे विश्व आवै । पंडित सुणे प्रधीण हरत्व उपजे हिय उल्हसे । अवर सुणे नर नार, बड़े चिश्व माया बिस्से । मग रतन सहर नागीर है कहा कीरत केती करों । कूड नहीं जाण तिस्मात कथ,निरख दाद देख्यो नरा ॥ ८३ ॥

(प्रतिलिपि - अभय जैन प्रन्थालय)

# [ 200 ]

(१५) पाटण गजल । पद्य १४५। कर्त्ता देवहर्ष । सं० १८५९ फागुन । भादि—

सरस वचन यो सरसती, पामी सु गुरु पसाय।
विधान व्याधि भवभय इरण, विकल ज्ञान सर द्या। १।।
परम खुध परगढ किंव, अर्णव जिम गंभीर।
मेंगी खुध अति मद्द है, अर्थू छीलर सरनीर।। २॥
खरी धरा नव लड में, सतर सहस्स गुजरात।
संखलपुर राणीधरी, मोटो वैथ मात।। ३॥
धर शिलो मंदिर धवल, अक्षय लालि अलह्य।
सर्व लोक सुखिया वसै, खूबी कहै खलखय।। ४॥
रथ पायक इय गय घणा, दिन दिन चलते दाव।
गायक वाक गाजै गुहिर, राज करै हिन्दू गव।। ५॥

धस्त---

सन्ति मिल करत बयणं रसाल, ज घर का हाय नीहाइ संवत अठार उणसठ वरस, फागण वाणी सु दिखां सरस ॥ १४४ ॥ गाइ गजल गुणम लाक, खोल्या सुजस का तालाक घरके अक्षर मन सुभ ध्वान, सुनतां होव नित कस्याण ॥ १४५ ॥

### कलश कवित्त छप्पय

सुणताँ नित कन्याण, को तुम दालिह दूरे।
प्रणमो मद्गुरू पाय, सदा मन बो च्छत पूरे।।
खरमर गच्च सिर त ज, श्री जिन हर्ष स्रि गुरू राजै।
सेवै पवन छशीम, गच्छ सगलां सिर गाजे।।
पाटण जस कीधी प्रगट, जिहाँ पनानर त्रिशुवन घणी।
कवि देवहर्ष मुख्यी रदें, कुशल रग लीखा घणी॥ १॥

लेखनकाल-१९ वीं शताब्दी।

प्रति -- पत्र ६। पंक्ति १४। अत्तर ४५। साइज १०। x ४

( श्रभय जैन प्रन्थालय )

(१६) पाली नगर वर्णन (कवित्त ढालादि मे) भादि—

> पाली नगर सुद्दामणों, देख्यों आवे दाव। वर्णन ताकी अब वहूं, सामण करत सद्दाय। १ ॥

अन्त—

आण वहै जिननी सदा रे, प्रमुद्ति मन ससनेह । नाम जपै श्री पूज्या नो रे, ज्यूं बावैया मेह ॥ २ ॥ ( प्रतिलिपि—श्रभय जैन प्रन्थालय )

(१७) पूरव देश वर्णन । पद्य १३३। ज्ञानसागर (नारण)। भावि—

कोई मैं देख्या देश विशेषा, भितरे अब का सब ही में।
जिह रूप न रेखा नारी पुरूषा, फिर फिर देख्या नगरी में।।
जिहाँ काणी चुचरी अधरी वधरी, छगुरी पंगुरी हवे काई।
प्रश्व मित जाज्यो, पण्छि जाज्यो, दक्षिण हत्तर है भाई।। १।।

अन्त--

षणु षणु क्या कहुं, कह्यों में कि जित कोई।
सब दीठों सब लहें, देश दीठों नहीं जोई।।
जाणी जेती बान, तिनी में प्रगट कहाणी।
मूठी कथ नहीं कथी, कही हे साच कहाणी।
पिण रहित हूं इक बात री, नन सुख चाहे देहधर।
नारण घरी अरु क्या पहर, रहे नहीं सो सुघट कर।। १३३॥
(प्रतिलि पि——असय जैन प्रन्थालय)

(१८) पारवन्दर (सोरठ देश) वर्णन । पद्य २६ । मनमप

तिण देश पुरहविदर प्रसिद्ध, वर्ण वृंताहि शुन सुन विवृद्ध। कारति ताहि की सुनहु कान, अलका पुरी जू ओपम अं आन ॥ १ ॥

अन्त-

पुरिवद्दर है प्रसिद्ध, सार्श विद्दर में सिर हर। जिन प्रसाद जिन विष, नित्य पूजै तिहा घड नर॥ गच्छ पति महिमा घणी, करे नरनारी हमग कर। सुणे सूत्र सिद्धान्त, धरम मग अधग हिये धर॥ शत्रुंज भेंट गिरमार सह, रीत ध्रम खरचे तु रिद्ध। कव मनरूप महिमा उरे, पुर विद्दर दीठी प्रसिद्ध॥ २६॥

( प्रतिलिपि—श्रभय जैनमन्थालय )

(१९) वीकानेर गजल । उदयचन्द्र यति । सं० १७६५ चैत्र । भादि---

शां द मन समरू सदा, प्रणमुं सद्गुरु पाय ।
महियल में महिमानिलो, सन जन कुं सुखदाय ।। १ ।।
धसुधा मोहै बीकपुर, दिन दिन चढते दाव ।
सर्च कोक सुखिया वसै, राज करै हिन्दु राव । २ ।।
पर दुख भजनिर्पु दलन, सकल शास्त्र विध जाण ।
अभिनव हन्द्र भनुषस्त, श्री महाराज सुजाण ।। ३ ॥
बोकी धर गढ बकड़े, रिपु दल कीना जैर ।
खावो ध्यारे चक में, निरुष्यों बीकानेर ।। ४ ॥

NFC ---

### भूलगा

भंदत सतर पैसट रे मास, चैंत्र में गजल पूरी कीनी।

साना शारदा के सुपान हु सुरे, मुझे गृब करण की मित दीनी।।

बीकानेर सहिर अजब है चारू, चक में ताकी प्रसिद्ध दीनी।

उदिचन्द आनन्द सु यु वहें रे, चतुर मागस के चितमाहि लीनी।

चावी ज्यारे चकमें नवलण्ड मेरे, प्रसिद्ध बनो बीकानेर बाहा।

छष्पित सुजाण सा जुग जुग जीवी, ताके राज्य में वाजते नीवत थाहा।

मनसु ख्व बणाई के रे सू सुणाह क लोक सुवास पाइ।

कविचन्द आणंड सु यु कहें रे गु भू घु घ ख्व गजल गाइ।

लेखनकाल-१९ वी शताव्यी । प्रति - पत्र ६ । पंक्ति १३ । अत्तर २५ । साइज ५ × सी।

/ अभय जैन प्रन्थालय )

(२०) बड़ोद्रम गजल । दीप विजय । स० १८५२ मार्ग झीपे शुक्ल १ शनिवार भारि--

> वटधद (पद्र) क्षेत्र है वीराक, छटणी बहुत है नीसक। फिरती गिरद दो कोशाक, क्यों रहें शत्रु की होसाक॥ आगुराव दामाजीक, जैसा व्याय रामादिक। गोरु व्याक सै सन्धाक, किल्ला तेतना बंग्याक ॥

भन्त--

# कलश सबैया-

प्रण किंद्र शक्रक अवल अवत से बावन वित्त हल्लासी। यावर वार सृगक्तिर तिथि प्रतिपद् पक्ष अजासी॥ हद्यो तहे बाट उद्य स्रि पादह लक्ष्मी स्रि जिम मान आकारों। प्रमेय रत्न समान वरनन सेवक दीपिवजय हुम भासें। ( प्रतिलिपि—स्वभय जैन प्रन्थालय )

(२१) बंगाला की गजल। यति निहाल। भावि---

दोहा

क्री सदगुरू शारर प्रणमी, गवरी पुत्र मनाव । गजल बंगाल देश की, कहूँ सरस बनाय ॥

गजल

भवछ देश बंगाला कि, निद्यां बहुत है नाकािक । संकर्ष। गली है वहां जोर, जंगक खूब जिर चहुं भीर है नवलख कामरू इक द्वार, दश्तक बिना नहीं पैशार। बांपु हाथ बहनी गंग, दक्षिण भीर प्रवत तुंग॥

भग्त -

#### रेखता

यारो देश बगाका खूब है रै जिहां बहत भागीरथी आप गंगा। जिहां सिखरसमेत पर नाथ पारस प्रभु झाडखंडी महादेव चंगा।। नगर पचेट में रघुनाथ का बढा न्हाण है गंगा सागर सुझंगा। देश हड़ीसा जनकाथ अरू वा कुंड के म्हात सुख होत अंगा।।

दोहा

गजल बंगाला देश की भाषित जती निहाल। मुरल के मन मां बसै, पंडित होत खुश्याल ।

( प्रनिलिपि-श्वभय जैन प्रन्थालय )

(२२) भावनगर वर्णन गजल । पद्य ३२ । भक्ति विजय । सं० १८६६ कार्तिक पूर्यिमा ।

आबि -

भार्श्वनाथ प्रणमी करी, भक्तं ध्यान श्रुभ ध्याय । भावनगर सेदद भण्, सहुनर नारी सुदाय ॥ १ ॥

अन्त --

गजल

गुञ्जर धरह गुण केसाक, जो व्यो सकर पथ जैसाक्। तिनेकी सिफल कवि काहै ताम, नव खण्ड मांहे तिन का नाम ॥१॥ **阿啊---**-

संवत् कठार कासह साच बिक तिडाँ मास कातक बाच । पुनम सक्छ को दिन देख, वर्ष है गज्ञ आब विशेष ।।। १॥ तप गच्छा धणी हालाईत, विजैकान्द्रसृति क्रीसन।। सेवक भिक्तिविजय कर सेव, पढ़ी है गाज पूज पच देव ।।३२।।

( प्रतिलिपि अभय जैन मन्धालय

(२३) भावनगर वर्णन । पद्य २५ । हेम । स० १८६६ कातिक पूर्णिमा । आचि-

> पच देव प्रणमु पथम, ऋपम सत वद् रोत। नेस पाश्व बर्दमान नित, परम् धरू चित प्रीत ॥१॥ गुण गाऊँ गुजार धरा भावनगर भल मंत । राजे मुण गुण राजधी, सुण रंभी सुण सता।।र॥

> > छन्द त्रांटक

गहिरी अत देश गुजारय निक्राम प्रद्यांज नारी नरंग। घणी ऋदि बृद्धि जियं घर मैं, धरे चित्त स्वत्त दया धरमे ॥१॥ पंडित नेम गुरु के एस।व, मन किया हेम अज्ञाल सुभाव। सुन के जुरीसरे नर सवान, बाह जुवाह बदद महीवान ॥२४॥

दोहा

संवत भठारह छासठै प्नम कार्तिक पेल। भावनगर का गुण भस्ना, बरण्या कवि विदोष ॥

( प्रतिलिपि- अभय जैन प्रन्थालय )

(२४) मंगलार (सारठ) वर्णन।

आदि--

माभि नन्द कुनमन कर, संत नेम स्वकार। यार्श्ववीर पाय प्रणमतौ, प्राणी स्तरै पार ॥

छन्द पदसी

मंगकोर सहर मोटे महाण ह्य त जगन मांह कैछास जाण । पहलो जु कोट असही प्रचड, नहीं इसी अवरन वही जु एवड !! !!

학전-

तरुण तंत्र गच्छ तपै, विजय जिनेन्द्र सुरीश्वर । शासवंत शम्भीर, नमें सह को नारी नर ।।

# [ ११२ ]

योग अष्ठ विश्व जाण वाण अस्त सत विद्यत । संग सक्छ मिळ सदा, निज हच्छव करते नित ॥ देश परदेश मांहे दीपत, जीरत अष्ट कर्मंह अरी । कीरन सत गच्छ पनि तणो, कव जोद्धण सैह रह करी ॥१४॥

( प्रतिलिपि---अभय जैन प्रन्थालय )

(२५) मरे।ट गजल । यति दुर्गादास । सं० १७६५ पौप कृष्ण ५ । भादि—

> सम्मत सत्रै पेंसडें, पोह विद पांचम्म। भी गुर सरसती सानिधै गजल करी गुण श्रम्य ॥१॥ गुणीयल माहक हुसी, ललह हुसी कोई कोट। दुरस कही दुरगेस सुनि, किले कोट मरोट॥२॥

धन्त-

जब जग भाग नाही करी, तब क्रम कोट मीम खरी। भीसा कोट बरणाय, चित में चूप धरता चाय।। भामह दीपचन्द उल्हास कहता जसी यूँ दुश्मादास। सुण है दं।जियो स्याबास गजल खूब कीनी रास।।

( प्रतिलिपि--श्रमय जैन प्रन्थालय )

(२६) मेड़ता वर्णन गजल । पत्र ४८ । मनरूप । सं० १८६५ का सु० १५ । भादि—

> मरूधर देश अति मोटाक, निस निस फर्बै नव वोटाक। विनहीं देश की सन सांम, निज ही कीसिं नव खण्ड नाम ॥

अंत---

सम्बन अठारह पेंसट# साच, विल सुद मास कार्तिक बाव ।
पर्वाही सुक्छ पुनम पेख, दाखी गजल कवि अब देख ॥४६॥
सब ही गच्छ में सिरताज, राजत अटल तप गच्छ राज ।
मिक ही विजय गुण भारीक, जाकु खबर धर सारीक ॥४०॥
तिनके बिक्य मनस्प ताह, वदी है गजल बाह जी बाह ।
बांचे सुनै नर वद्दीत, पामै अचल मन बहु प्रीत ॥४८॥

श्रन्य प्रति मे-

संवत अठारह तयासी साच, विल कार्निक मास ही वाच। परम ही सकळ पूनम पेस, टासी गजरू कविषक देखा। ४६॥

# [ १२१ ]

तन सुषनी सुरज करें, नर कुरूप बहु केस विने रहित कोश्री सहज, सार विन्त सविवेस ॥२॥

**अंत**—

एसे बारह भुवन पर ज्योतिस सास्र विचार। फल नवगृह को वर्ण क्यो सार बुद्धि अनुसार ॥१॥ इति नवगृह फलं

लेखन काल - १९ वीं शती । २८ वीं शती की कई प्रतियां भी संप्रह में हैं। श्रीत-(१) पत्र ३। पंक्ति १५। अन्तर ४८ से ५२। साइज १० × ४॥

- (२) पत्र ५ । पंक्ति ११ । अन्नर ३० । साइज १० x ४।
- (३) पत्र २। पंक्ति १८। श्रवर ४८। साइज ९×४
- (४) पत्र ४। पंक्ति १५ सं १८। अवर ३६ से ४८। साइज ९॥। × ४।
- (५) पत्र २ । पंक्ति १६ । यहर ४० । साइज ९ × ४। । श्रवूर्ण ।
- (६) तीन प्रतियों के फुटकर पत्र ३ । मंद १८२८ श्रास् वद । लिहिमता लुगमर ।

( श्रभय जैन प्रन्थालय )

(८) मेघमाळ मेघ । सं० १८ १७ कार्तिक शुक्ला ३ गुरुवार । फगवाड़ा । भादि—

परम पुरुष घट-घट रम्यो स्योति रूप भगवान।
सक्छ रिद्ध सुख दैन प्रभु, नमित मेघ घर ध्यान।।१।।
इयोतिक प्रम्य समुद्र है, जांकी छे इक विष्टु।
मेघमाळ मेघ रची, प्रगट जिय जग चन्दु।।८।।
मेघ विचार द्रथम ए थाई, जैसे दशक कही बनाई।
काल सुकाल नणी यहि बात, गुरु किरपा कर वही विच्यात।।३।।

अन्त:---

#### द्यटपटा छन्द

श्री बहुमल मुनिसर्जा सब साधन राजा, परमानम्द मुखीस है प्रम्थ विगुनि साजा। विषय मनो सदानम्य निसर्ते उपमा भारी, धौदा विद्या युक्त सोई आजः गुरु कारी।। १।। चौदार्द

साहि शिष्य नारायण नाम, गुण सोभा को दीसे अस । ताको शिष्य भयो नरीसम, विनयनत आज्ञा नमगोत्तम ॥ १६॥

# [ १२२ ]

सा सेवा मैं मयाजु राम, कृपावत विद्या अभिराम। तिनकी दया भई मुझ ऊपर, उपज्यो ज्ञान सही मोही पर ॥ १७ ॥

#### ऋडिह

तीते मेघ माल इह कीनी, जो गुरु के मुख ते सुन कीनी। इसको पहें सौ शोभा पानै, सो जग में पंडित कहलानै। १८॥

#### रसावल छन्द

सुनि शशि वसु को जान सिंह, संवत ए आखत। कातिक सुदि गुरुवार मान पत्र मिति तिथि भाखत॥ उन्नापाट नक्षत्र दिवस, मही एक विकीनत। जो घट अक्षर होइ, ताहि कवि सुध करि लीजत॥ १९॥

#### लीलावती छन्द

एक देस जरुंधर सोभे सुन्दर नाम दुपा वा ठीर कहा। गुभ दान पुन्य कं टीर इही है भानों सुर पुर आन रहा।। पण्डित नर सोभे कवि ते आर्रा गीन वजन रसयो। प्रदूषद मङ्गलकार जुहोंने सामे पुर हुक पृष्ट वसयो।। २०।।

#### दोहा

सकल रिद्धि करि सीभए, फगवाडा श्रुम थांव।
तहां मेघ कवता करि, आछी विश्व मन आन।। २९।।
चृहडमह जु चौधरी, फगवारे को राउ।
चतुर सैनका सोभ हैं. जिड हदगण शशि थाइ।। २२।।

#### गीया छन्द

कर सर्व छन्द मिलाइ इकटा कही सख्या यास की। द्वात्रिश अक्षर के हिसाबै अटसं अनचास की।! इहु छन्द सत अरू उनीसै कही कवि इहु भास की। सजानु संख्या दौड जाने, मेघमाङ विलास की।! २३॥

लेखनकाल—२० वीं शताब्दी । प्रति—पत्र १७ । पैक्ति १९ । अत्तर ४५ । साइज १० × ४॥। ( श्री जिनचरित्रमृरि मंग्रह )

(९) रमल शकुन विचार । फाल फते की । भाव---

प्ताल फते की—भरे यार बहुत दिन चित्रा की है अब तेरी फिकर चिता। । मटेगी रोजी तेरी फणक होगी, अब नू अचित रहणा। जो कहाई देश परदेश जाणां होई, अथ सीदा करण होई खेवण होई × सगाई करणी होई सी कीज, वैगी एक आदमी तेरा वही करता है सी रह होगा।

> राजा प्रजा सुबी बैमार कुं कुसल दर हाल सु छुटेंगा × सर्व भला होता सुर्व कांम प्रमाण चढ़िंगा। रमक शकुन विचार समाप्तम छुनं भवता।

लेखनकाल—१८ वी शताब्दी । पं० सरूपा लिखतं । प्रति—पत्र ३ । पंक्ति १५ । श्रज्ञर ४८ । साइज १० × ४ । विशेष—इस प्रकार की श्रन्य कई शक्तुनावलिये पाई जानी है ।

( अभय जैन प्रन्थालय )

(१०) शीव्रवाध वचानेका-

आदि --

विधन कदन वारन वदन, सिद्ध सदन गुण एन। करहु कृषा गिरिका स्तन, दोकं वानी वैन।।

लेखनकाल-सं० १९१९।

प्रति-- गुटकाकार

विशेष—शिवबोव ज्योतिष यन्थ की भाषा टीका है।

( यति ऋद्विकरण्जी भगडार, चूक्त )

(११) सकुन प्रदीप । जयधर्म । स० १७६२ आश्विन ५ । पार्नापत मे रचिन । भारि—

स्विति श्री जिन राज मुन्ति मन्दिर वर नायक।

सक्त जगत सुलकार सरस मङ्गल बहु दायक।।

सजल जलद सम भङ्ग, विमल छिन छिन गुणधारक।

मधन कमठ शठ मान, इति भय पाप निवारक।।

सर्पादि राज पद्मावती, जाके वंछित सुग चरण।

कर जेरी चहुं नित करत, नित पार्थनाथ मय सय हरण।।

अन्त---

शकुम शाक्ष मंद्रार, निरखे श्लोक जु अति कठिन। श्री जयधरम विचार, संस्कृत ते भाषा करी ॥ १९१॥ संवत सतरे से वीतं, बासठ उपिर जान ।
आदिवन मित तिथि प्वमां, शिश सून वार बलान । १९२ ॥
श्री पानीपंथ नगर मसार, जिन धर्मी श्रावक सुलकार ।
पुण्यवंत महा धनवन्त, द्यावन्त अतिहि गुणवन्त ॥ १९३ ॥
आधरहि नित प्रति पट कमें, श्री मुल भावत पार्लाह धर्म ।
नन्दकाल नन्दन सुभ कार, श्री गोवरधनदास उदार । १६४ ॥
ताके हेत रचा यह भाषा, शकुन श्रुत के लेकर शाया ।
शकुन प्रदीप सु याको नाम, महा निर्मल ज्ञान को वाम ॥ १९५ ॥
पिछत लक्ष्मी चन्द गुरू, ता प्रसाद ने एह ।
छन्द रच्यो यह प्रभ्य शुभ, गोवरधन दास सनेह ॥ १९६ ॥
पद्दत सुनत उपजै मनी. सगलीक सुखकार ।
सकुन प्रदीप तन्त्र यह, किष्यन लेह सुधार ॥ १९१ ॥

प्रति--( १ )जयमलमेर भंडार (श्रपृगो)।

(२) पंजाब भंडार (पूरा)।

(१२) सामुद्रिक । पश २११ । राभचन्द्र । सं० १७२२ माघ कृष्ण्पज ६ । भेहरा ।

आदि--

अथ सामु (दि) क भाषा छिख्यते। दाहरा— सरमान ममर्ग जिन घरि, सरस वचन दात र । नरनारी लक्ष्ण कहुं, सामुद्रक अनुसार ॥ १ ॥ सामुद्रक प्रन्थ से कहे, अगम निगम की बात । इसह जांग जो नर हुन्द्र, त होई जग विख्यात ॥ २ ॥ आदि अन्त नर नार की, सुख दुःख वात सरूप । कुह अनेक प्रकार विध, सुणो एकंत अनुप ॥ ३ ॥ प्रथम पुरूष छक्षण सुणों, मस्तक पद पर्यंत । छत्र कुम सम सीस जसु, ते हुनै अवनी—कत ॥ ४ ॥

अन्त ---

वनवारी बहु बाग प्रभान, बहै वितस्था नहीं सुथान।
ज्यार वण तिहाँ चतुर सुजान, नगर भेहरा श्री गुग प्रधान।।
बहुँ बहुं पाति साह नरिदा, जाकी सेघ करे जन कंदा।
पातिसाह श्री ओरक्ष गाजी, गये गनीम दसी दिस भाजी।। ८९।।
आकै राज उन्थ ए कीनै, संस्कृत शास्त्र सुगम किर दीनै।
सवत् सनरे से वावीसा, माध कृष्ण पक्ष छिठ जगीस । १०।।

# [ १२५ ]

गिरवर माहे सुमेर विराजै, ज्योति चक्र निम मृगज छाजै।
गण्छ माहे खरतर गण्छ राजा, जाकै दिन दिन अधिक दिवाजा।। ९१॥
श्री जिनसिंह सृरि सुन्वकारी, नाम जये सब सुर नर नारी।
जाकै शिष्य सिरोमण कहियै, पद्मकीति गुरु सर जसु लहियै।। ९२।
विद्या च्यार दस कंठ बलाणें, वेद च्यार की अरथ पिछानै।
पद्मरज्ञ सुनिवर सुख दाई, मिहमा जाकी कही न जाई॥ ९३॥
रामचन्द्र सुनि इन परि आख्यों, सासुद्दिक भाषा करि दाख्यों।
जां लगि रहि उसो सृरिजी चन्द्रा, पहहु पहित लहु आणन्दा॥ ९४॥

प्रति—१९ वी शतार्व्या । पत्र २ अपृग् । हमारे संप्रह में हैं । श्रंत भाग बीकानेर के जिनहपेस्ट्रि भगडार के बंडल नं० १६ की प्रति से लिखा गया है। यह प्रति सं० १७९९ की लिखित १३ पत्रों की है ।

विशेष—प्रनथ में दो प्रकाश है, प्रथम में नर लक्षण में ११७ पद्म एवं दितीय नारी-लक्षण में ९४ पद्म, कुल २११ पद्म है।

( जिनहर्पसूरि भंडार )

(१३) स्वामुद्धिक शास्त्र भाषावद्ध । पद्य १८८ । नगराज । अजयराज के लिये रचित ।

श्रथ सामुद्रिक शास्त्र भाषावद्ध लिख्यने ।

आहि --

एक बाल + सब लक्षण पूरे, हेपन आई दाप सब दूर । आगम अगम आहि मुनि सार्वा, उयु सामुद्रिक प्रये भार्या ॥ ९ ॥ आगम लळन अग जणावे, सब क्षप पुर फल पावे। नाका अब कहें विचारा, समझन कहन सुनत सुखकारा ॥ २ ॥

거귀-

सुगुन मुळ्छन समित सुभ, सज्जन को सुख देत। भाषा मामुद्दिक रचों, अजराज के हेन॥६६॥ जा जानइ सो जान, दाता दीहि अजीन फुनि। जानवनो अरू दान, अजराज देह विधि निर्णन॥६७॥

इति श्री सामुद्रिक शास्त्रभाषा बद्ध पुरुष स्त्री सुभाशुभ लज्ञण सम्पूर्ण । लेखनकाल - सवन १५७४ ना वैशाख सु० १ दिनै ।

प्रति—( १ ) पत्र ८ । पंक्ति १३ से १५ । अत्तर ४० मे ४८ । साइज ९॥ × ४।

(२) पत्र १०। पक्ति ११। अहर ४०। माइज १०×४।

# [ १२६ ]

- (३) पत्र २ से ७। आदि अन्त के पत्र नहीं।
- (४) पत्र ४। पंक्ति २१। श्रज्ञर ६०। साइज १२ ×५॥। । सं०१७५१। उदेई-भित्तत ।

विशेष — ६२ वे पत्र की अन्त की पंक्ति से कर्ता का नाम नगराज जान पडता है।

'नगराज सुगुन लछन अजैगाज वृभई सही ॥ ६२ ॥

६+तृत प्रन्थ में नगलचण के पद्म १२१, नारी लच्चण के ६७, कुल १८८

पद्म है। प्रति नं० २ में आदि के २ पद्म नहीं एवं ३ अन्य कम होने से

१८३ पद्म ही है।

( अभय जैन प्रन्थालय )

(१४) इन्द्रजाल चातुरी नाटकी। म० १९११ लिखित। भावि—

#### अध इन्द्रजाल लिख्यते ।

चातुरी भेद विधान में कही जुतुम से जे सुनियों दे क'न रे। अब चातुरी भेद डपदेस बनावी, पनि राखी कुछ छाने रे।। गोप्य सी गोप्य चातुरी करणी, जणे नहि कोय। बगट करी बात सब बिगडी, कछ न नमासी होय।।

भन्त~

हिं सरना जो इन्होंजीत जो होय, इन्हाजीन जो होय केरेणा। गोष्य जो संगई बडण को जन, १२ के जाणी जुग में जे साशा। इति पुक्ति सु रहिं जाणा जु वि सोही। इति इन्द्रजाल चातुरी नाटकी सम्पूर्ण।

लंखन — संमन् १९११ मार्गर्शाप कृष्ण् ७ रविवासरे । प्रति—पत्र २४ । पंक्ति १९ । अज्ञर २० । साइज ६॥ ४८॥ ( असय जैन प्रन्थालय )

(१५) इन्द्रजाल ( नाटक चेटक )

आदि—

श्रथ तालक लोह हरताल श्रनुक्रम लिख्यते । नागर बैल का पांन के मध्ये काथो मासो १ हरताल मासा ३ छाल चाबी जै

पीक वासणा में शृकता जाय निगलै नहीं।

### श्रथ नाटक भेद लिख्यते।

करता करता जुग साचे साई, मृग्स अपनी छोक जानत नाई। कहेता हूँ बात तू सुनरे प्यारे, सब घट व्यापिक सी ती सबसी व्यारे॥॥ मन्त्र यन्त्र तन्त्र त सुनले सारे, बाटक को भेट अब कहूँगारे। टूटे अग्यांन अक खूटे तारे, दिल की जो समें सब दृश हारे॥२॥

श्रध चेटके भेद लिख्यतं—

दोहा

तुम कुं कहि सरवन सुनी, साबे नाटक भेद । अब चेटक डपदेश कर, मिटं जीव की खेद ॥१॥

भन्त--

मुख सु बारा बात यह, जो गहलो हुय जाय।
सब कपडा फाडत फिरं, बहु न लागे उपाय ॥ ●८॥
अथ दीपावनार लिख्यते इन्द्रजाल प्रियोग।
लेखन काल—२० वी रानार्थ्या।
प्रति—गुटकाकार। पत्र ३५। पक्ति १०। अत्तर १५। साइज ४॥ ४३।
(अभय जेन प्रस्थालय)

(१६) इन्द्रजाल--

अरि ---

ऋथ इन्द्रजाल लिख्यत ।

गुरु विन ज्ञान नहीं ध्यान नहीं हर विनु नर बिन मोश्च न मुक्ति है। धरनी करनी सार सकल में, इस विध आखे उक्ति है। धार इन्द्रजाल माल इह गुन की, गुरु शम नहीं पावे है। वेद पुरन कुरान में नाहीं, ध्यास न अ।नी बातें है। ध्रम भेद वेद को साबी, सोह मन्त्र लेखे है। आसन पदम सहन महि बैठे, सुर चन्द्र घर ल्याचे है।।।।।

भासन सथम यतन विध, साध वाद विवाद कहू निध वाद। मन्तर जन्तर तन्तर सारे, नाटिक चैटिक कहन्युं है। विधि विधान चातुरी वेदक, कोक निरन्तर कहस्या है। सांदा वादा तस्कार विद्या, जोति . रूप क सारे हे।। कहत हम तुम सुणे महेकर यही वरद तुम पालो है। भागत ---

छटाक खस-खस, सबा नोले खल सुस, साढ़े सात मासे वंस लोचन, पांच मासे गऊ राचन, पांच मासे सुहागा, चार मासे नर कबुर, चार मासे नौसादर, चार मासे शहद स्वसपी वारीक सबकु पीस मिलाय सहद मिलाय पीस गोली चण प्रमाण की करे। मसाण की द्वा पानी से घाल प्यावे।

लेखनकाल --१९११ के त्र्यासपास।

प्रति-पत्र ६९। पंक्ति १९। श्रदार १९। साइज ६॥ x ८॥

विशेष-इसमें भन्न जंन्न तंत्र वैदाक का समावेश है।

( अभय जैन प्रन्थालय )

(१७) इन्द्रजाल—

आदि ---

कौतिक या संसारं के, वरणि जाय निह एक । जितने सुने न देखियं देखे सुने अनेक ॥

प्रति—गुटकाकार ।

(यति रिद्धिकरण्जी भंडार, चूरू)

(१८) योग प्रदीपिका (खरोदय) । पद्म ६९० । जयतराम । सं०१७९४ स्थाश्विन ज्ञुक्ला १०।

अन्त—

संवत सतरा से असी अधिक चतुर्देश जान । आधिन सुदी दशमी विजै, पूरण प्रन्थ समान ॥९०॥

लेखनकाल - सं० १९४४ फागुण मुदी १३। फलोदी।

प्रति—पत्र २८।

(श्रीचन्द्रजी गर्धेया संप्रह, सरदार शहर )

(१९) रमल प्रश्न-

भादि —

श्रय रमल प्रश्न —

साधु चंद्रभा उगै तिए। दिन थी दिन गिर्णाजै शुभ दिने रमल का जायचा देखणा १६ ही घर मे देखिये लहीयान किमै घर किसी पड़ी है, उस घर से विचार होय तैसी

# [ १२९ ]

बात कहणी पहली सकल कुं देखीये ऐही ऐसी सकल कहां पड़ी है जैसा घर मैं होय तैसी हुक्म करणा प्रथम चोर प्रश्न चोर की बात पूछे चोर किस तरफ गया है।

#### मध्य--

सातमे घर मे जैसी सकल हो 4 तैसी और जैती जायगा होय तितर चोर, चोर सकल १ चोर घर मै श्राय पड़ी तो श्रादमी लम्बा खुबसूरत मुसलमान है दाढ़ी बड़ी है कान यह है नाक ऊँचा है जवां साफ है मुह सिर ऊपर तिलममां की सांह-नांगी है लाल सफेद रंग है डिन प्रथम ॥१॥

#### अन्त-

रेम खारज है तो पाछा देनी वस्वत कराडा मैं दैगा। सावत दास्वल है तो उधारा दैंगा नहि दिया तो जावैगा नेक मुनकलवा होया नो घगण मांगै तो थेल्डा दीजै ॥५२॥

लेखनकाल-१९ वी अनाव्ही ।

प्रति—(१) पत्र १९ । धंकि १२-१३ । श्रदार २९ से ३४ । साइज पत्र ९ १० ४ । पत्र १० में १९ ईच ८॥ ४ ॥।

( अभय जैन प्रंथालय )

(२०) स्वरोदय -चिदानन्द । मं० १९०५ श्राधिन गुक्ला १० गुक्रवार ।

#### आदि--

नमी आदि अरिहत, देव देवन पतिराया, जास चरण अवलम्ब गणाबिप गुण निज पाया। धनुष पच संत मान, भस कर परिमित काया, दृषभ आदि अरु अन्त, मृगाधिप चरण मृहाया। आदि अन्त गुत मध्य, जिन चौंबीश हम ध्याह्ये, चिदातम्द तस ध्यान थी, अविचल लीला पाइण ॥१॥

#### **码**冊—

कह्यों पृष्ठ संक्षेप थी, प्रन्थ खरोदय सार। भाजे गुणे जे जीव कुँ, चिदानन्द सुखकार ॥४५२॥ कृषण साद्धां दशमी दिन, शुक्रवार सुखकार। निश्चि इन्द्र सर प्रणना, चिदानन्द चिन धार॥४५३॥

('प्रतिलिपि—श्रभय जैन प्रंथालय)

# [ १३0 ]

(२१) स्वरोदय । पद्य १३० । मयाराम ( दाहू पंथी ) । जहांनाबाद । आहि—

श्रथ प्रथ सरोदो लिख्यते ।

दोहा

सत चित आनन्द रूप है, अवप अवचल जोय।
नमसकार ताकूं करूँ, कारज सिद्ध जु होत ॥१॥
गुरु दाहृं कुं सुमर निन वनवारी सिर नाय।
कव अख्यर घर साथ सब, हूँ जो सल सिहाय ॥२॥
अचारज मिव जानीय, प्रगट किया जग सीय।
नाम सरोदै प्रन्थ को, मैं वरन्यो अब मीय॥३॥

**터큐** 

दादृपन्थां सृत् उपासी, जहाँनावाद ज दिली वासी। जिन जो जुगत भलां यहुं आती, मयाराम जांनी ॥१३०॥

लेखनकाल २०वी जनार्छा।

प्रति—गुटकाकार । पत्र १९ । पंक्ति १० । ऋत्तर १७ । साइज ४॥ × ३।

( अभय जैन ग्रंथालय )

(२२)म्बरोदय— । पद्य २७ । बह्नम । भा**दिः**—

> बुद्धि विमल दीजै कविहि, स्यो सुगुन सुभ छन्द । कथीं सुशेदय ज्ञान कछु, गुरु गणपति पग विह ॥ १ ॥

× × >

जैसँ दिश्व ते माखन लीजे, छाडि हल हल अमृत पीजे। मधि के सकल सुरोदय प्रथ, रच्यों स्लभ त्यों सापा पम्थ ॥ २६॥

दोहा-

संस्कृत वानी कठिन, समझत पंडित राज । सुगम प्रन्थ बहुभ रच्ची, हृत्यराम कै राज ॥ २७ ॥

इति सुरोदय नम्नत्रमाला । लेखनकाल---१९ वी शताब्दी । प्रति--- पत्र १ । पंक्ति १६ । उ.चर ५० । साइज १० × ४

( अभय जैन प्रन्थालय )

## [ १३१ ]

# ( २३ ) स्वरोदय । बैकुएठदास ।

आदि—

दोहा---

ज्योतिष दीपक जगत में, जो प्रापत किह होय। जाके पर्टे मनुष्य को, गृह्य सुगम सब कीय।। १ ॥ मूक प्रदन गर्भ ग्रय, मेघ घमाघम जानि। छाभासाम सुख दु:स जो, बैकुट सत करे मानि॥ १ ॥

अस--

ससि स्वर सांस बुध सुक्त है, प्रहन करे जु कोय।
असुम नास सुम होयगी, स्वर परीच्छा सन होय॥ ५९॥
इति स्वर प्रिच्छा वैकुराउदास कृत स्वरोदय।
लेखनकाल—संट १९१७ मिठ विट १।

( वृहद् ज्ञानभडार )

( २४ )स्वरादयः - । दोहा ६४।

आदि-

सिवधरण करि वन्दना, ज्ञान सुरोदय देह । प्राण पाय इंटा पिगला, असुभ फल जेह ॥ १॥

भन्त---

दाहिनी नास जब ही बहे। कय नग्व आधिनी तत्यकहे।। जामे जो चाले अरू आवे। निहचे सो नर नासही पार्व।। ६४॥ ( यूहदू ज्ञान भंडार )

( २५ ) स्वरादय भाषा ( गद्य )

भावि-

अध सरोदो लिखते भाषाकृत

दाहा—

पठन बीज पुसतम तहां, पिड बहाट बलानो । तत्व ज्ञान सुरदसौ निवर्ति प्रवरती जानो । पिंडे सो बहा हे प्रथवी तत्व फीर बोड सुर पच पंच तत्वन के पच पंच सेव ।

मध्य--

जो सूर जानतो नहीं होय तो नेत्रम की कोर सी आरसी मैं जानिये।

## [ १३२ ]

तस्य कान नाक नेत्र मुद्दे । अगुरीया तौ पाछे खास मारै । नैत्रन की कोर स्रोछि दिखाय । तस्य पहिचाने मङ्क पर सा जानियें ।

× × ×

अन्त---

विश्वासी होय इ.ति स्वमन होइ बात सत्य कहे दुष्ट की संगति न करे निन्दक की मंगति न कर तार्कु यह स्वरोदय ज्ञान दीजे। इति श्री शिव शास्त्र स्वरोदय संपूर्ण।

लेखन-काल-लिखित जीवण मं० १९५७ मी त्रामोज विद ११ वार बुधवासरे सहर करोली मध्ये संपूर्ण ।।

प्रति—पत्र ४। पंक्ति १६ से २३। श्रज्ञर ४३ से ५५। साइज ८० × ४॥ ( श्रभय जैन-यन्थालय )

(२६) स्वरोदय भाषाठीका।

आदि-

शिव कुं नमस्कार करिके देहस्य जान कहतु-पु और इक्षा-पिगला नाडी तिनके योग ये भावी शुभाशुभ फल - ऐसा स्वरोदय कहत है।

अन्त-

निश्च **ड**िक अजलि मध्य लेमोर आरो उची <mark>डारियां तह</mark> जिनको १५०७ गिरेसा पूर्ण अह बृह्मदे । बाथे शुभाशुभ विचार करणा । इति म्बरादय विचार किखिनं ।। ६ ।।

विशेष—६६ संस्कृत श्लोकों का अर्थ लेखनकाल—१८ वी शताव्यी । प्रति—पत्र ११ । पंक्ति १३ । अत्तर २६ । साइज ८ × ४।॥ ( अभय जैन-प्रन्थालय )

(२७) स्वरोद्य भाषाटीका । लालचन्द । सं०१७५३ भा० सुि । श्रज्ञयराज के लिये रचित

आदि---

अथाम्यत् संप्रवक्ष्यामि शरीरस्य स्वरोदयं । इंसचार स्वरूपेण येन ज्ञाम जिकाछजं ॥ १ ॥

#### र्टाका --

भव में स्वरोदय विचार कहें ना आपुनै शरीर मैं जो अयाप रह्या है। स्वरोदय का नाम हंसचार कहीये जिल हस चार जालये तें भूत १, भविष्यत २, वर्तमान ३, विज्ञाल ज्ञान ज्ञालिये ॥१॥

अन्त-

पीत वर्ण बिन्दु की चमस्कार दीस तो सावेर दर्था तस्य वह है। स्वेत वर्ण बिदु दामे तौ पानी तस्य वह है, कृष्ण बिन्दु दीसे तौ पवन तस्य वह है,रक्त बिदु दामें तो अग्नि तस्य वह है। इति स्वरोदय शास्त्री भाषा समास ।

#### दोहा -

नाम म्बरोदय शास्त्र की, विश्वित्र । याकी अर्व विचारणा, मीकै करियो मित्र ॥ १ ॥ संवत् सतरे श्रेमें, भादत को पख सेख । लालचन्द भाषा करी, श्री अखयराज के हेत ॥ १ ॥ सहज रूप सुन्दर सुगण, कवित्त चातुरी शक्ति ॥ जाकै हिरदे निन बसे, देव सुगुरु की मिक्त ॥ १ ॥ अखयराजजी श्रीत निपुण, शहु विश्वि विद्यायत । अक्षयराज प्रनाप जस्, सदा करी भगवन्त ॥ ४ ॥

लखनकाल—१९ वी शतान्दी । प्रति—-पत्र ६ ( त्र्यंतिम पृष्ठ ग्याचा ) । पर्ति १४ । त्र्यत्तर ५० । साइज ८॥ × ३॥ ( महिमाभक्ति भंडार )

(२९) स्वरोदय विचार (गद्य) भादि—

श्रथ खरोदयरां विचार लिख्यते ॥ ईश्वरीवाच ॥

ह पारवर्ता ! ऋब में सरोदय की विचार कहूंगा जिस सरोदय से भून भवड़ (भविष्य) तथा वर्तमान नीनो काल की खबर पड़े फेर आपण दारीर में जो कुछ ज्यापार होवे हैं तिस का नाम ईसाचार कहिये।

विशेष—प्रस्तुत प्रति २ पत्रों की श्रपृणे हैं। १९ वीं शताब्दी की लिखित है। इसी शकारश्रन्य एक अपूर्ण प्रति है, उसमें पाठ भिन्न प्रकार का है।

# [ १३४ ]

यथा-- "श्री महादेव पारवतीरो सिरोघो लिख्यते-

''महादेव पारवती नै सुणावै छै त्राथ वारता है सो कहत हुं। इंस रूपी देह में है सो तोनुं कहुं छूं तृं सुण सीख ज्युं कालरूपी होय ज्युं। हेपारवती प गुप्त वारता है गुज्य वारता है तंत सार है सो तो ने कहुं छूं।

प्रति—इस प्रति के ५ पत्र हैं, अन्त के पत्र प्राप्त न होने से अपूर्ण है। ( अभय जैन-प्रन्थालय )

# (ठ) हिन्दी यन्थों की टीकाएं

(१) विद्यापित कृत कीर्तिलता की सम्कृत रिका। भादि—

> श्री गोपाल गिरा पगुरिष शैल विलंबने । तदा देशवजादेषा कियते सगर्लेस्टम् ॥ १ । तिहु अणेत्यादि भिभुवन क्षेत्रे किमिति तस्य कीर्तिबली प्रसारिता । अक्षर सभारस्त यदि मचेन वधामि नतीहं भणा मे निश्चित । कृत्वा याद्यं ताहण कास्यम् ।

> > × × ×

श्रोतुक्कांन वदाम्यस्य कीर्तिसिद्ध महीपते। करोतु कवित काष्य भस्य विद्यापतिः कविः॥५॥

भन्त--

ध्

शुभु मुहुर्ने अभेषे ह कृतः बान्धव जनेन तस्साहकृत तीरभुक्त्या प्रसो रूपः पातिसाहेन य कृतं कीतिसिधो भवदभूपः। इति चतुर्वपक्षवः इति कीर्तिकता समासा।

× ×

श्री श्रीमद्गोपालभट्टानुजेन भी स्रमद्देन स्तम्मतीर्थे क्लिपितिमश्म्। लेखन-काल—नेत्र (२) नग (७) रमो (६) रभी भी (१) मितेच्दे विक्रमा र्थे श्रसिते स्वष्टचां विखितं अगुवासरे।

प्रति—पत्र २२। पंक्ति १२। श्रक्तर ६०। साइज १४×६ विशेष—मूल प्रन्थ का श्राद्य पद इस प्रकार है।

> तिहुअण खेतिह कां हिस्सु, किति विल्ड पसरेह । भालर खम्भारम जड मंचा बंधिन देह ॥ ३ ॥ ( अन्य संस्कृत पुस्तकालय )

# [ १३६ ]

(२) विहारी-सनसई की संस्कृत टीका। वीरचन्द्र शिष्य परमानंद। २'० १८६० माघ। बीकानेर।

भावि ---

बस्वा श्रीशं जिनाधीशं, श्रीपार्श्वं पाइचैंभेबितं। विद्वारीकृतप्रम्थस्य, वस्ये व्याक्षा (क्यां) सुवीधिकां॥१॥ मेरी भव बाधा हरी, राधा नागरी सोह। या तन की झाई परई, स्याम हरित दुति होइ॥२॥

व्याख्या

सा राधा नाभ्नी नागरी सम भव बाधा हरत थस्य राधायाः तनोषु तिः पति कृष्णा काये तहा द्यामवर्णः हरित द्र्राभिन्नित कृष्ण द्यारं कान्ति । कृष्णा राधाया गौर वर्ण तथा मिश्रिता हरित खुतिभैन्नि गौरवर्णः। मिश्रिता द्यामवर्णो हरित अने तथा मिश्रिता हरित खुतिभैन्नि गौरवर्णः। मिश्रिता द्यामवर्णो हरित अने त गस्य कृष्णम्य तन् द्र्रात्येत्र नरं पति तदा द्यामं पाप हरि द्रास्थान तद्वि तत् द्र्याः स्थान ॥ तृश्वियंत्र नरं पति तदा द्यामं पाप हरि द्रास्थान तद्वि तत् द्र्याः स्थान ॥ तृश्वियंत्र न वेदं प्रति गोषाण द्रानः । हे वेद्य सम नवदायां गोष वा हरत् तदा वेदं न ने स्थान त्यामं साथ साई यथा क्षित नर्भ स्थान तद्वि हा सा प्रवेति । कृष्ण द्यांद्वे पति सा हरि ससे भैदते। तभ स्थान तद्वि हो। सा प्रवेति। द्यान स्थात त्यामं व्यान त्यारं का कृष्णदारा द्यान व्याप्त स्थात व्यान व्याप्त कृष्णदारा द्याति।

भन्त-

सायि है सीभा वनी मुना हल में लेख ।
गुही ठीर की ठीर ने हरमें होन विकेख ।। ७१९ ॥
इति बिहारीलाल कृत सस मित्र मार्थणम् ।।
देखो प्यारी कठके वा अधी है हार ।
वस्त्रवर्दा मृणिकै उठी हरमन हर्ष अपार ।। इत्यादश्वर:।।
व्योमस्कर्भमुखेभ कान्यतिमिते स्वत्सरे वस्तरे
साघे मास गुक्लदले चनंत्रयितथी दैन्गेजचार वरे ।
हम्यंत्र्यह विभूपने जित कुवेगांचिष्टित व्यानके ।
श्रीमसम्रतिसह भूष विहितेधर्ये पुरे विक्रमे ।। १ ॥
श्रीमसागपुरीय लुपश्यो राकादजविक्षमेले ।
श्रीनक्षमीन्द्र गणाधिये सुविदिने गच्छे सतां विश्रति ।
श्रीनक्ष्मीन्द्र गणाधिये सुविदिने गच्छे सतां विश्रति ।
श्रीमक्ष्मेमुनि राजसिह गृज्यः सक्षामनामानुगाः ।
तिच्छिस्या गुजरन रस्न सरणाः विह्नह्रस्टांतपाः । १ ।
श्रीमक्षीर्यं कर प्रणीत समय श्रद्धालवः स्रुरताः ।
हार्याकार्यं विचार सारनिपुणाः श्री घीरचंद्वाह्वयाः ।

# [ १३७ ]

तत्पादांबुबरेणु राप्तमञुज प्रामोदकाराय वै । नाना स्वादुम्हतां व्यक्षत्त परमानंदः परा मोदतः । ६ । माधुरीय द्विकुळे विहारी ब्राह्मणो भवेत् तद्विनिर्मितम् व्यस्य पथ्यां तस्यां रसान्वितं । ७ ।

इति बिहारीसप्तसतिकावृत्तिः समाप्ताः॥

लेखन काल—सं० १८८७ मिती फागुण विद ७ तिथी शुक्रवारे श्रीमिद्धकमपुरे श्रीकीर्तिरत्नसूरिशां (सं) तानीय वा श्री मयाप्रमोदिजिद् गिणः तिच्छिष्य पं० तिथि विलाश लिखितं ॥ श्री ॥

प्रति—पत्र ५३। पंक्ति १७—१८। अत्तर ५०। साइज ९॥ × ४॥। ( वर्द्धमान भंडार )

(३) (केशवदास कृत) रासेक प्रिया की टीका। समर्थ। सं० १७५५ श्रावण सुदि ५ सोमवार। जालिपुर।

आदि:-

#### श्रथ रसिकप्रियायाः वर्त्तालिख्यते-

गीवार्णनाथ बिनत। जुत मौलिमाला, माणिक्य कांति सुविशिष्ट नखां शुकालां। नवनीरदाभं स्तीमि प्रभं सुफळवर्डिपुरस्य कल्याणकंदमतुलं 👚 पाद्यम् । १। कुँदैग्द्रहार निकरोश्वलचारुवणां बीणा स् प्रस्तकथरा कमस्रा च ज्ञानप्रदा भवतु यास्तेतनीर जबरासन संशिता मोखल सार्दा सा ।२। राभा तनुष्छवि भरा विकती सुरारिः संराजते इत्तिवर्ण तनुहुँतारिः । ध्यायन्युदा छलितकाति घरां च राधां सी मे प्रभुतरेतु भूरि भवस्य बाधां। ३। श्रीमदुगुरुः सुमतिरत्न गणि प्रधानः कारुण्यपुष्यनिकयौ महिमा निधानाः। समयं विबुधी त्रशादयुग्म सरसीरुइलीन-ग्रंगः शिष्य: बरवाक् तरहः। ४। स्वृत्ति क्य रसिकप्रिपायाः । गुरोः प्रसादाद**ि**गम्य भाव विशिष्ट भावामृतपृश्तियाः प्रमो देनी नाम मनः प्रमोदात् । ५। सर्वा सुभाषा सुविद्येष रम्या जजस्य छछिता भाषा सुवाणी । मखेरमुखे भिन्नतरार्थं सप्रदायाम् । ६ । सहादह प्रसक्ष्ये खलु

> प्राथको अजमावायाः केनापि न कृता पुरा । सुसंस्कृत मधी टीका सुगमार्थं प्रवीधिनी । ७ ।

इह खलु प्रंथारंभे किन श्री केशबदामः शिष्ट समय परिपालनाय स्वाभिमत फल-सिद्भ्यथे प्राप्तिरिष्सित प्रन्थ प्रतिबंधक विष्नविधानकं विशिष्ट शिष्टाचारानुमिति श्रृतिबोध्यात्मकं समुचितेष्टदेवता श्री गरोश्चास्तुति कथन द्वारा मंगलमाचरित । एकरदनेति—तथा च प्रन्थादौ विषयप्रयोजन सम्बन्धाधिकार चतुष्ट्यमवश्यं वान्यं तत्र शृंगारादिरसवग्र विषय प्रयोजनं च रसिक जनमनः प्रमोदापत्तिः वाच्यवाचकभावः सम्बन्धः जिज्ञासुरिधकारी चेति त्र्याप च श्रपारमं सारपारावार बहुल भवभ्रमणावर्ते पतित प्राप्तातर्कितेपिश्चितमनुष्या-वतारस्य लब्ध घुणाच्चरप्रकारस्य प्राणिनः फलं द्वयं भोगो योगश्च तत्राद्यः मुज्यते इञ्चादिभिरिति भागः सुखं यदमरः भोगः सुखेख्यादि सृतावतेश्च फणिकाययोरिति।

अस-

सुर भाषा तें अधिक हैं, ब्रज भाषा सी हेत । ब्रज भूषण जाकीं सदा, मुख भूषण करि छेत ॥१७॥

#### ब्याख्या---

सुर भाषा संस्कृत भाषायाः सकाशान् त्रजभाषा श्रधिकाम्ति त्रजभृषण् कृष्णस्त स्वमुखं भूषयति यस्याः पठनान् मुख शोभा भवतीत्यर्थः ॥१७॥

इति श्री सकल वाचक चृड़ामिए। वाचक श्रीमित रत्नगिए शिष्य परिडत समर्था-ह्रंन विरचितायां रिसकप्रिया टीकायां अनरम वर्णानो नाम षांडशः प्रभावः ११६। समाप्तोयं रिसकप्रिया भाषाग्रन्थ—ग्रन्थाग्रन्थ १६००

> श्री बीर तीर्थेश जिनाप्रणीतः तुर्योर कांते गणवी बभुव। स्वामी सुधनमी कृत साधु करमा चतुष्टय ज्ञानधरी धराया ॥१॥ तस्यैव सत्साखु परम्परायामशीनि चन्व रि गणाः बभूबु । तेषु प्रधानः खलु चन्द्र गच्छः राका शशांकादधिकोहि स्वच्छ ॥२॥ राज्ये शुभं श्री जिनचन्द्रस्रेः सौभाग्य भाग्योदित रक्ष मीछेः। सदामुदार्श दद्ती मुनीनां महीक्षितानामपि पूजितस्य ॥४॥ श्रीमत्सागरचम्द्र सृश्रिवन् तस्मन् गणे शुद्ध धीः । स्कूर्तिर्यस्य जिनागमे च महती बारानिधि ज्योंतियः। साध्वाचार रतो विशुद्ध हक्यो लब्ध प्रतिष्ठो महान्। यस्मै क्षेत्र पति बंभूष सतत बीरः सहायी सदा ॥५॥ तकाम शाका प्रमृता गरिष्टा न्यप्रोधशाखे वरसेर्वरिष्टा। तापाद राजीव प्रकाशनोचत् प्रचीतनो निर्जित मोहमल्लः ॥६॥ भुवन रत्न मुनीश्वर सुन्दरः प्रवर साधु गुणोस्कर बंधुरः। सम जनिष्ट ततो मुनि पुगवो विमल कीर्ति समुज्जवल वैंभः ॥ ।॥ सूरि स्ततो भूच सुधमरको विशुद् बुद्धि कृत धरमें यकः। रखाकरो निर्मेख सद्गुणानां मह्यां च मान्योखिल सज्जानानां ॥८॥ श्रीमानुवाध्याय पदाभिरामी पुण्यादिमी बहुम पूर्ण कामः। धम्मं वियो इपं सुधाभिनृक्षिः सत्वानुकंपा शुभ चित्र वृत्तिः ॥९॥ तत्पाद पकेरु ह संस्प्रहालुः दयादि धम्मी विवुधो दयालुः। तान्छिस्य मुख्यो बिल शास्त्र पद्मा वर्थो मुनीनां स्वधर्म सद्मा ॥३०॥

तदीय शिष्यो सुनिरत्न धीरो गुणैः समुद्राद्भि यो गभीरः । सती बभी वाचक वर्ष्य धुरुषों ज्ञानप्रमोदो ह संग्र वीर्य्य ॥११॥ थट तक्कांद्रत बोध युक्ति कुशको वाचां गुरीः सन्निगः। व्रतिसासिमान विस्तरादीभ वर्हिका वि**म**छै मंत्रे गंज निखिळागमेषु स्तभकृत् । निक्णाती भुवरे गरिष्ट महिमा ज्ञानप्रमोददो गुढः ॥ १२।। विश्वयाती तेषां हि शिष्यो गुणनंदनारथः सच्छीळ मुक्ती नव नीरश्राक्षः । वैराग्यतस्यकः गृहस्यभार श्रीवाचको ऽभृत् विदितार्थं सारः ॥१३॥ तदीव पस्कैरव पार्वणेदः सहाक्य धारासत तुल्प विदुः। गुप्त न्द्रियो यो महिमा गरिष्टः श्लेष्टः सुची साधु गणै वरिष्टः ॥१४॥ समय मूर्ति गुरुज्ञित मैनायः सकल नागर रंजित सत्कथः। परम धरमेरतः करुणाकयः सुपद वाचकतो जगुहे भयः । १९४॥ वहोत्तम । श्रेष्टो मिन्छस्यौ दधतः महामुनिः ॥१६॥ असिरला प्रख्यो हि ने प्रष्ट्रचंश्र गुरुमेदीयी मतिरान न मा जीतांशु विवादिष योहि सीम्पः। स्वार्थस्य बुद्धिः परमार्थं सिद्धौ गुग्नोन्द्रियो जग्गृत इस्त सिद्धि ॥१७॥ तदीय शिक्षीगुरुभंकि दक्षे विद्वत् समर्थे विदिनागमार्थे । व्यथायि कृती रसिक वियायाः दक्षी चिता सभ्य मनोरमायाः ॥१८। पुषा विशेषा द्विकरार्थं युक्ता व्रजस्य भाषा सरसा सुरम्या। नक्यार्थं भावोद्घटनासु शक्षाः तस्मात् विशोध्याः कविभिः पुराणैः । १९॥ शीतगुर्मिते मासे शुभे सबद्बाण शराध्यि **टिने** पक्षे হ্যম ज्ञाज्ञास रे सन्दरे । सदा सुख करे सिंबोस्तरे मजालिपरे बृत्ति मंबोमोदिनी ॥२०॥ साधुभिरिय **নন্দ। ত**িৰ समधे मेदिनी । वावसिष्टति याबन्मेरु पीठे धरा संदश ॥२९॥ शहदार्थ टीकेयं साध तावस्रदत भद्ददोषान्मतिविभ्रमाद्वायत्किविद्नं लिखिनं सयात्र तरसर्व मार्षः परिज्ञोजनीयं संतोयतः सर्व हितैविणो वै ॥२२॥ भगलं वाठकस्यापि संगर्छ छेलकस्यागि सङ्गलं ।।२३॥ भूपति भमि लोकानां सर्व महरूं : बंधनात् । গিষিক तैकादशेजलाद क्षेत् रक्षेत पुश्तिका ॥२४॥ वदति रक्षेदेव गतां रधो मखं। चाधो दृष्टि दृष्टि कटि प्रीवा STI # पाळयेत ॥२५॥ परि यन्ने न হা**চ** स्टिखितं

लेखन काल—संवत् १७९९ वर्षे त्राधिन मामे शुक्ल पत्ते त्रयोदकी तिथी भृगुवारे वाचनाचार्य श्री श्री १०४ श्री श्री देवधीरगणितत् शिष्य पं० प्रवर श्री हर्ष हेमजी शिष्य पं० चतुरहर्ष लिग्वितं श्री वीकानेर मध्ये चतुम्मासी स्थितेन [। श्रीरस्तु ] न्म० ] श्री जोरा-वरसिहजी ।

प्रति-पत्र ८१। पंक्ति १६। श्रदार ५२। साइल ४० × १।

(दानसागर:भंडार)

(४) (केशवदास कृत) शिखनख की भाषा टीका। संवत् १७६२ से पूर्व। आह-

श्रथ शिख नख वर्णन लिख्यते । काव्य ।

गीर्वोण वाणी पु विशेष बुद्धिः तथापि ं भाषा रसः छोळ्पोई । यथा सुराणामस्तेषु सत्सु स्वर्गाङ्गनामधरास्रवे रिचः । १ । सर्थं

कंसवदास कहे हैं जो माहरी मित संस्कृत वाणी नै विषे बुद्धि विशेष है तो पिए हुं भाषा रस ने विषे लोलपी छु ने केहनी परे जिम देवनां ने देव लोक माहे अमृत थकां पिण देवांगना ना अधर ना रस नी वांछा करें अधर रसनी घणी इच्छा तिभजंपिण सक्कृत भाषा जांणु हु नौ पिण ब्रज भाषा नी वांछा घणी हैं मुक्तनें।

अथ छटा केश वर्णन सवैया ॥

#### अम्त--

कमला जे लक्ष्मी तेहनुं स्थानक जांगिनें के आगायि कामना जे पांच बागा तेहना जे जोतिवंत फज कहनी भालोइ है ते शोभे है के हूं जाणुं माहरे जागा पर्यो सुंदर सुंदरीना नखज है । २८ ।

इति श्री केशवदास विरचित शिख नख संपूर्णः । श्रीरस्तु ।

लेखन काल—संवत १७६२ वर्षे मिगसर सुदि ८ भौमे लिखितं श्री सुज मध्ये पंठ भागचंद मुनिना । श्री ।

प्रति गुटकाकार । पत्र ८। पंक्ति ३३ । श्रव्हर २२ । साइज ४। × ६ ( श्रभय जैन प्रन्थालय )

# परिशिष्ट १.

## [ प्रन्थकार-परिचय ]

- (१) अभयराम सनाढ्य (१६)%—जैसा कि आपने 'अनूप शृङ्गार' प्रंथ में उल्लेख किया है आप भारद्वाज कुल, सनाङ्य जाति, करैया गोत्रीय केशवदास के पुत्र एवं रगाथंभोर के समीपवर्त्ती वैहरन गाँव के निवासी थे। बीकानेर नरेश अनूपसिहजी आप पर बढ़े प्रसन्न थे और 'कविराज' नामसे संबोधित किया करते थे। महाराजा अनूपसिहजी की आज्ञानुसार ही आपने सं० १७५४ के अगहन शुक्ला रिववार को 'अनूप शृङ्गार' प्रनथ की रचना की।
- (२) आनन्दराम कायस्थ भटनागर (१४)-न्नाप सुप्रसिद्ध किन काशीनासी तुलसीटासजी के शिष्य थे। न्नापक रचित "वचन निनोद" की प्रति सं० १६७९ की लिखित होने से उसका निर्माण इससे पहले का ही निश्चित होना है। प्रतिलेखक ने न्नापका निशेषण "हिसारी" लिखा है न्नार इनका मूल निनासस्थान हिसार ज्ञात होता है। सिश्नबन्धु निनोद ए० ३४७ मे कोकसार या कोकमंजरी के कर्ता को "न्नानन्द कायस्थ, कोट हिसार के" लिखा है। इस प्रनथ की प्रति चनूप संस्कृत लाइब्रेरी मे सं० १६८२ लिखित उपलब्ध है। समय निनासस्थान त्र्यौर नाम पर निनार करते हुए कोकसार-रचिता न्नानन्द वचन-निनोद के न्नानन्दराम कायस्थ ही प्रतीत होते है।
- (३) उदयनंद (१५,१०९)—ये खरतरगच्छीय जैन यति या मथेन थे।
  महाराजा अन्यसिहजी से आपका अच्छा सम्बन्ध था। उन्हीं के लिये सं०१७२८ के
  आश्विन शुक्ला १० कुजवार को इन्होंने बीकानेर में 'अन्यरसाल' मन्थ बनाया।
  आपका 'पांडित्य दर्पण' नामक संस्कृत मन्थ (सं०१७३४ के सावन सुदी में ) पूर्वोक्त
  महाराजा की आज्ञा से रचित उपलब्ध है जिसकी आवश्यक जानकारी Adyar
  Library Bulletin में पांडित्य दर्पण ऑफ श्वेताम्बर उदयचन्द्र नामक लेख में
  प्रकाशित है। महाराजा सुजानसिहजी के समय (सं०१७६५ चैत्र) में आपने
  'बीकानेर गजल' बनायी।
- (४) उदयराज (३५)—आप के रचित्त 'वैद्यविरहिग्गी प्रबन्ध' मे कवि-परिचय एवं प्रंन्थरचना-काल का कुछ भी निर्देश नहीं है, पर विशेष संभव ये उदय-

राज वे ही हैं जिनके रिचत हिन्दी एवं राजस्थानी के लगभग ५०० दोहे उपलब्ध हैं। यदि यह अनुमान ठीक है तो आप खरतरगच्छीय (चंदन मलयागिरी चोपई के रचिता) भद्रसार के शिष्य थे। आप अच्छे किन थे—आपकी निम्नोक्त अन्य रचनाऐ हमारे संग्रह मे हैं।

- (१) गुण्बावनी सं० १६७६ वै० सु० १५ ववेरइ।
- (२) भजन छत्तीसी सं० १६६७ फा० व० १३ शकवार, मांडावड ।

भजन छत्तीसी में किन ने श्रापना परिचय देने हुए लिखा है कि यह प्रन्थ ३६ वर्ष की उम्र में बनाया श्रातः इनका जन्म सं० १६३१ निश्चित होता है। श्रापने श्रापने पिता का नाम भद्रसार, माता का नाम हरषा, श्राना सूरचंद्र, मित्र रत्नाकर, निवासस्थान जोधपुर, खामी उद्यसिंह, पत्नी पुरविण, पुत्र सूदन का उल्लेख किया है। इन बातों को स्पष्ट करने वाले दो किन्त नीचे दिये जा रहे हैं:—

साम समपे उद्यसिंह वास समपे योधपुर । समपि पिता भद्रसार जन्म समपे हरपा उर । समपि श्रात स्रष्टंद्र मित्र समपे रयणायर । समपि कल्जि प्रवणि समपि पुत्र सुदन दिवायर । रूप अने अवतार ओ मी समपे आपज रहण । उदैराज इह ल्थीं इतों, भव भव समपे मह महण ॥ ३२ ॥

× × ×

सौलहेंसे सतसटे, कीध जन भजन छत्तीसी।
मोनुं वरस छत्रीस, हुन्च मिन आवह ईसी।
बदि फागुण शिवरात्रि, श्रवण शुक्रवार समूरत।
मांडाबाइ मझारि, प्रभु जगमाल प्रथी पति।
भक्षसार चरण प्रणाम करि, मैं अनुक्रमि मंड्या कवित।
श्रीकोंक छत्तीसी बांचना दुःख जाइ नामै दुरति॥३७॥

उदयराज या उदयकृत चौर्वासजिन सबैयादि का संग्रह भी उपलब्ध है वे सब हिन्दी में हैं। प्रमाणाभाव से उनके रचयिता प्रस्तुत उदयराज ही हैं या उससे भिन्न अन्य कोई कवि है, नहीं कहा जा सकता:

मिश्र बन्धु विनोद भा० १ पू० ३९६ मे उदयराज जैन जित बीकामेर रिवत फुटकर दोहे, गुणमासा तथा रंगेजदीन महताब, रचना १६६० के लगभग, श्राश्रयदाता महाराजा रामसिहजी को लिखा है इनमें से फुटकर दोहे तो ठीक इन्ही के हैं बाकी की दोनों रचनाओं के नाम अशुद्ध प्रतीत होते हैं। संभव है गुग्रामासा गुग्राबावनी हो। रायसिहजी के आश्रित होने की बात भी सही नहीं है। पूर्वोक्त पद्यों से ये यति होकर मथेन (गृहस्थ) सिद्ध होते हैं।

- (५) उस्तत पातशाह (६१)—इन्होने सं०१७५८ के मिगसर सुदी १३ बुधवार को सिन्ध प्रान्तवर्त्ती भेहरा नामक स्थान में रागमाला (राग चौरासी) भरत के मन्थानुसार श्रौर शाह के राज्य-काल में बनाई।
- (६) कर्णभूपति (१९)—इनके रचित कृष्णचिरित्र सटीक के श्रातिरिक्त कुछ ज्ञात नहीं। संभव है ये बीकानेर नरेश कर्णसिंह जी हो। प्रति श्रपूर्ण प्राप्त है श्रात: श्रान्त का श्रांश मिलने पर संभव है इसके रचियता के सम्बन्ध में विशेष जान-कारी प्राप्त हो।
- (७) कस्याण (१०२, ११४)—यं खरतरगच्छीय यति थे। इन्होने सं० १८३८ के माघ बदी २ को गिरनार गजल एवं सं० १८६४ के भाद्रवा शुक्ला १४ को दौलत (रामजी) यति के लिये सिद्धाचल गजल बनाई।
- (८) कल्ह (९६) इन्होंने जहाँगीर के राज्यकाल में लाहौर में दिल्ली-राज्य-वंशाविल बनाई। इसका रचनाकाल "तौरे गगण अखरत चंद" कातिक बदी १ रविवार बतलाया है। संवत् स्पष्ट नहीं हो सका, संभव है पाठ अधुद्ध हो।
- (९) किरानदास (९७)—इन्होंने औरक्रजेब के राज्यकाल में उपरोक्त किव कल्हकृत दिल्ली राज्य वंशाविल को आदि अन्त का कुछ भाग अपनी ओर से जोड़कर अपने नाम से प्रसिद्ध करिदया है मध्य का भाग कल्ह की वंशाविल से ज्यों का त्यों ले लिया गया है। जो वान्तव में साहित्यिक चोरी है।
- (१०) कुंचर कुंचाल (३४)—ये तपागच्छीय कनककुशल के शिष्य थे। कच्छ के राजा लखपत के आदेश से उन्हीं के नाम का लखपतजससिन्धु नामक मन्थ बनाया। कच्छ के इतिहास में लखपत का समय सं० १७९८ से १८१७ लिखा है अतः कवि एवं मन्थ का समय इसी के मध्यवर्ती है। कच्छ इतिहास के अनुसार कनककुशलर्जी ने राजा लखपत को जजभाषा के मन्थों का अभ्यास करवाया था। महाराजा ने इनके तत्वावधान में वहाँ एक विद्यालय स्थापित किया था जिसमें पढ़ने वाले विदेशी विद्यार्थियों को राज्य की और से पेटिया (भोजन का समान) दिये जाने की व्यवस्था की थी। सं० १९३२ में कनक कुशलर्जी की शिष्य परम्परा के भट्टारक जीवनकुशल जी की अध्यक्षता में यह विद्यालय चलरहा था, पता नहीं वह अब चाल

है या नहीं। कनककुशलजी के शिष्य कुंवर कुशलजी के रचित लखपतजससिन्धु पन्थ का उल्लेख भी कच्छ के इतिहास में पाया जाता है।

मिश्रबन्धु विनोद पृ० ६६७ में इनका एवं इनके रचित लखपतजसिन्धु का उल्लेख है पर इन्हें जोधपुर निवासी बताना सही नहीं है। विनोद में कुंवर कुझल को कनक कुझल का भाई बतलाया गया है पर ये गुफ्त-शिष्य थे, यह हमें प्राप्त प्रति की प्रशस्ति से स्पष्ट है।

- (११) कृष्णदत्त विप्र (११९)—इन्होने 'ज्योतिषसार भाषा' या कवि-विनोद प्रनथ बनाया । विशेष बृत्त श्रज्ञात है ।
- (१२) कृष्णदास (५६)—इन्होंने बीकानेर निवासी जैन जोहरी बोधरा कृष्णचन्द्र जो कि दिल्ली में रहने लगे थे, के लिये रब्न परीचा प्रन्थ सं० १९०४ के कार्तिक कृष्णा २ को बनाया।
- (१३) कृष्णानन्द (४३) गन्धककल्प आँवलासार प्रन्थ के आतिरिक विशेष वृत्त ज्ञात नहीं है। मिश्रयन्धु विनोद के पृ० १०२८ में कृष्णानन्द व्यास का उल्लेख है वे इनसे भिन्न ही सम्भव हैं।
- (१४) केशरी कवि (३३) इन्होंने सुजान के लिये रसिकविलास प्रनथ बनाया।
- (१५) खेतल (१००,१०३)—आप खरतरगच्छीय जिनराज सूरिजी के शिष्य दयावहाम के शिष्य थे। दीचानंदी सूची के अनुसार आपकी दीचा सं० १७४१ के फागुन बदी ७ रिववार को जिनचन्द्र सूरिजी के पास हुई थी। आपने अपना नाम पद्यों में खेतसी, खेता और कहीं खेतल दिया है। नन्दी सूचि के अनुसार इनका मूल नाप खेतसी और दीचित अवस्था का नाम दयासुन्दर था। आपने चित्तौड़गजल सं० १७४८ सावन बदी २ और उदयपुर गजल सं० १७५७ मिगसर बदी में बनायी थी। इनके अतिरिक्त आपकी रचित बावनी हमारे संग्रह में है जिसकी रचना सं० ७४३ मिगसर सुदी १५ शुक्रवार दहरवास गाँव में हुई थी। उसका अन्त-पद इस प्रकार है:—

संवत् सत्तर त्रयाक, मास सुदी पक्ष मगस्सिर । तिथि पूनम शुक्रवार, थयी बावनी सुधिर । बारसरी रो बन्भ, कवित्त वौसट कथन गति । इद्दरवास चौमास समय, तिणि भया सुखी अति । भी जैनराजसृत्सिषर, द्यावल्लभ गणि तास सिखि। सुप्रसाद तास खेतल, सुकवि लहि जोड़ि पुस्तक लिखि॥ ६४॥

भापकी उदयपुरगजल भारतीय विद्या मे एवं चित्तौढ़गजल फार्बस सभा श्रेमासिक पत्रिका में प्रकाशित हो चुकी है।

मिश्रवन्धुविनोद के पृ० ९६६ में खेतल किव का नामोल्लेख है पर वहाँ इनके रचित प्रन्थ का नाम व समय का निंदेश कुछ भी नहीं है। अतः वे यही थे, या इनसे भिन्न, नहीं कहा जा सकता।

- (१६) खुसरो (४)—श्राप हिन्दी साहित्य संसार में सुप्रसिद्ध हैं। मिश्र-बन्धु विनोद पू० २६६ में इनका व इनके नाममाला प्रन्थ का उल्लेख पाया जाता है। खोज रिपोटों में श्रभी तक इनकी ख्वालकबारी नाम माला की नागरी लिपि में लिखित प्राचीन प्रति का कहीं भी उल्लेख देखने में नहीं श्राया। इसलिये प्रस्तुत विवरणी में इसका श्रादि श्रन्त भाग दिया है।
- (१७) गनपति (८८)—ये गुर्जर गौड़ सुरतान देव के पुत्र थे। इन्होंने सांगावत जसवन्त की रानी अमर कंवरी और आम्बेरनाथ की पत्नी कुन्दन बाई के लिये सं० १८२६ बसन्त पंचमी को शनि कथा की रचना की। ये वहुभ सम्प्रदाय के गिरधारीजी के मन्दिर के पुजारी थे।

श्रीयुत मोतीलालजी मेनारिया के सम्पादित स्रोज विवरण भाग १ में इनके सुदामाचरित्र का विवरण दिया गया है। वहाँ कवि का नाम गणेशदास लिखा है। गणेश और गनपति एकार्थवाचक नाम है अतः ये दोनो अभिन्न ही प्रतीत होते हैं।

(१८) गुलाबविजय (१०१,१०३)—श्राप तपागच्छीय यति थे। इन्होने 'कापरड़ा गजल' कम धज खुसालसिंह के शासन काल में (सं०१८७२ चै० व० ३ को बनाई) श्रीर जोधपुर गजल की सं०१९०१ पीप बदी १० को रचना की।

जैन गुर्जर कवियो भा० ३ पृ० १७५ में रिद्धिविजय शिष्य गुलाबविजय के समेदशिखर रास सं० १८४६ में रचे जाने का उल्लेख है पर वे इनसे भिन्न ही संभव हैं।

(१९) गुलाबसिंह (३६)—ये प्रतापगढ़ राज्य के संचेह गाँव के अधिकारी थे। श्रोमाजी के प्रतापगढ़ के इतिहास में वहाँ के राजा चदयसिंह ने महदू गुलाबसिंह को पैर में ख्याणीभूषण का सन्मान देकर प्रतिष्ठा बढ़ाई, लिखा है। आपके रचित साहित्य महोदिध की रचना इन्हीं चदयसिंहजी की आज्ञा से हुई थी मुक्ते चसका नृपवंश निरूपण श्रीर कविवंश वर्णन नामक ऐतिहासिक श्रंश ही उपलब्ध हुआ है—सम्पूर्ण प्रन्थ काफी बड़ा होना चाहिये श्रीर वह प्रतापगढ़ राज्य लाइब्रेरी या कवि के वंशजों के पास होना संभव है। संचेइ गाँव श्राज भी इनके वंशजों के श्राधकार में है।

मिश्र बन्धु विनोद पृ० १०५५ में बूंदी के गुलाबसिंह कवि के श्रानेक मन्थों का चल्लेख है जो कि मुंशी देवीश्रसादजी के 'कविरत्नमाला' से लिया गया जान पड़ता है। इनका समय भी हमारे कवि गुलाबसिंह के समकालीन है पर ये दोनों भिन्न-भिन्न कवि श्रतीत होते हैं।

- (२०) गोपाल लाहोरी (२९)—इन्होने मुसाहिबखान के तनुज सिरदारखाँ के पुत्र मिरजाखाँन की आज्ञा से 'रसविलास' प्रंथ सं० १६४४ के वैसाख सुदि ३ को बनाया, इस प्रन्थ का केवल अन्तिम पत्र ही हमारे संप्रह मे है। अतः सम्पूर्ण प्रति कहीं उपलब्ध हो तो हमे सूचित करने का अनुरोध है।
- (२१) घनश्याम (२३)—प्रति लेखक के अनुसार ये पुरोहित थे। राधाजी के नखिशाख वर्णन के अतिरिक्त इनकी अन्य रचना अज्ञात है। ये किव वल्लभ कुल के वैद्याव थे। सं० १८०५ के कार्तिक शुक्ला बुद्धवार को नखिशस्त्र वर्णन की रचना हुई थी।
- (२२) चतुरदास (२०)—आप अमृतराय भट्ट के शिष्य व जाति के चित्रय थे। चित्रविलास की रचना अपने मित्रों के कथन से सं०१७३६ कार्तिक सुदि ९ लाहीर में आपने गुरु के नाम से की थी।
- (२३) चिदानंद (१२९) ये आत्मानुभवी जैन योगी थे। इनका मृल नाम कपूरचंद और साधकावस्था का नाम चिदानंद है। बनारस वाले खरतरगच्छीय यति चुन्नीजी के ये शिष्य थे। आपके श्राप्त प्रन्थों के नाम इस शकार है।
  - (१) स्वरादय सं० १९०७ पालीताना (२) पुद्गल गीता
  - (३) दया इत्तीसी सं. १९०५ का. सु. १ भावनगर (४) प्रश्नोत्तरमाला
  - (५) सवैया बावनी (६) पद बहोतरी
  - (७) फुटकर दोहे आदि

आपका खरोदय प्रन्थ अपने विषय का अच्छा प्रन्थ है। आपके पद बड़े ही सुन्दर एवं भावपूर्ण हैं। गम्भीर भावों को दृष्टांत देकर सरलता से सममाने में आप बड़े सिद्धहस्त थे। इनके विषय में मेरा एक खतन्त्र लेख शीप्र ही प्रकाशित होने वाला है।

(२४) चेतनविजय (३, १३, ७३)—ये तपागच्छीय रिद्धिविजयजी के शिष्य थे। लघुपिगल की अन्तप्रशस्ति के अनुसार इनका जन्म बंगाल में हुआ था। दीचा लेकर तीर्थयात्रा करते हुए पुनः बंगाल में आने पर इन्होंने कई प्रन्थों की रचना की जिनमें से 'आत्मबोध नाममाला' सं० १८४७ माघ सुदी १० और लघुपिगल सं० १८४७ पौष बदी २ गुरुवार बंगदेश और जम्बूरास सं० १८५२ सावन सुदी ३ रिववार अजीमगंज मे रिचत पन्थों के विवरण प्रस्तुत प्रन्थ में दिये गये हैं। इनके अतिरिक्त श्रीपाल रास सं० १८५३ फागन सुदी २ अजीमगंज और सीता चौपाई सं० १८५१ वैसाख सु० १३ अजीमगंज, उल्लेखनीय हैं। स्वर्गीय बाबू पूरनचन्दर्जी नाहर कलकत्ता के गुलाबकुमारी लाइबेरी मे इनके रिचत अनेक फुटकर रचनाओं का एक बड़ा गुटका है।

मिश्रवन्धु विनाद ए० ८३६ में भी इनका उल्लेख आया है।

- (२'५) चेला (९९)—यं रतनु गोत्रीय पनर्जा के पुत्र एवं जिलिया गाँव के निवासी थे सं० १९०९ के वैसाख बदी में उन्होंने श्राब् रौल की गजल बनाई।
- (२६) चैनसुख (५४)—आप खरतरगच्छीय जिनदत्त सूरि शाखा के लाभ निधानजी के शिष्य थे। इनकी परम्परा में यित रिद्धिकरणजी आज भी फतह-पुर में विद्यमान है। इन्हीं के संग्रह में आपकी शतरलोकी भाषाटीका की प्रति उपलब्ध हुई है जिसकी रचना सं० १८२० भाद्रवा वर्दा १२ शनिवार को महेश की आज्ञा व रतनचन्द्र के लिये हुई है। आपका अन्य प्रन्थ वैद्य जीवन टवा भी उपलब्ध है। सं० १८६८ में फतहपुर में इनकी छतरी शिष्य चिमनीरामजी ने बनाई थी। आपकी परम्परा के सम्बन्ध में विशेष जानने के लिये हमारे लिखित युग प्रधान श्री जिनदत्त सूरि प्रम्थ देखना चाहिये।
- (२७) जगजीवन (७०)—इनके हनुमान नाटक की प्रति ऋपूर्ण मिलने सं आपका समय व अन्य जानकारी अज्ञात है।
- (२८) जगन्नाथ (२६)—जैसलमेर के रावल श्रमरसिंह के लिये इन्होंने रतिभूषण नामक मन्थ सं० १७१४ के जेठ सु० १० सोमवार को बनाया।
- (२९) जटमल (७६-१०५-११३)— ये नाहरगात्रीय जैन श्रावक थे। मूलतः ने लाहौर के निवासी थे पर पीछे से जलालपुर मे रहने लगे थे। हिन्दी साहित्य मे आपके रचित 'गौरा-बादल की बात' ने अच्छी प्रसिद्धि प्राप्त की, जिसका कारण एक

साहित्यक विद्वान् द्वारा इसकी सटीक प्रति के गद्य को इनका रचित मान लेना थां। परवर्ती विद्वानों ने इस भूल को बहुत वर्षों तक चलाये रखा पर अन्त में खामी नरोत्तमदासजीं, बाबू पूर्णचन्दजी नाहर और इमने अपने लेखों में इसका सुधार किया। हमारे अन्वेषण से जटमल के अन्य कई प्रन्थ प्राप्त हुए उन सबका परिचय हमने हिन्दुस्तानी पत्रिका के वर्ष ८ अंक २ में 'कविवर जटमल नाहर और उनके प्रन्थ' शीर्षक लेख में प्रकाशित किया था। प्रस्तुत प्रन्थ में 'प्रेम विलास चौपाई,' 'लाहोरगजल' और 'फिगोर गजल' के विवरण प्रकाशित हैं। इनमें से प्रेमविलास चौपाई के सम्बन्ध में स्वर्गीय सूर्यनारायणजी पारीक का एक लेख वीगा सन् १९३८ में प्रकाशित हो चुका है और 'लाहोरगजल' 'जैनविद्या' नामक पत्रिका में प्रकाशित हो चुकी है। 'फिगोर गजल' अभी तक अप्रकाशित है। आपकी अन्य रचनाएं, बावनी, सुन्दरीगजल और फुटकर सवैयं हमारे संप्रह में है। जटमल-प्रन्थावली का हमने संपादन किया है और वह प्रकाशन की प्रतीज्ञा में है।

मिश्रबन्ध्विनोद के पृ० ४०७ में भी जटमल का उस्लेख हैं।

- (३०) जयतराम (१२८)—इन्होने 'योग प्रदीपिका खरीदय' सं०१७९४ विजया दशमी को बनाया।
- (३१) जयधर्म (१२३)—यं जैनयति लक्ष्मीवन्द्जी के शिष्य थे। इन्होने सं० १७६२ कातिक बदि ५ को पानीपत में नन्दलाल के पुत्र गोवर्धनदास के लिय 'शकुन प्रदीप' नामक प्रन्थ बनाया।
- (३२) जर्नादन गोस्वामी (२२)—इनके रिचत 'दुर्गसिंह शृंगार' प्रन्थ का विवरण प्रस्तुत प्रन्थ मे दिया गया है। इसकी प्रति प्रारम्भ मे ब्रुटित प्राप्त होने से दुर्गिसिंह एवं किव का विशेष परिचय ज्ञात नहीं हो सका। इस प्रन्थ की रचना सं०१७-३५ ज्येष्ठ सुदि ९ रिववार को हुई थी। आपके रिचत व्यवहार निर्णय सं०१७३७ भीर लक्ष्मी नारायण पूजासार (बाकानर के महाराजा अनुप्रसिंहजी के लिये रिचत) की प्रतिये अनुप्र संस्कृत लाइबेरी में विद्यमान हैं।

खोज रिपोटों के आधार से इस्तिलिखित हिन्दी पुस्तकों का संनिष्ठ विवरण भाग १ के पृ० ४९ में जनादेन भट्ट के (१) बालिबिवेक (२) वैद्यरल (३) हाथी का शालिहोत्र और मिश्रबन्धुविनोद के पृ० १०७८ में इन प्रन्थों के अतिरिक्त कविरल नामका चौथा प्रन्थ भी इन्हीं के द्वारा रिचत होने का उल्लेख किया है।

९ प्र० नागरी प्रचारिणी व. १४ अ. ४ । २ प्र० विकास भारत, दिसम्बर १९३३ ।

इनमें से वैदारक्ष की प्रतियें मेरे अवलोकन में आयी है उसमें रचना काल सं० १७४९ माघ मुदि ६ म्पष्ट लिखा हुआ है। अतः मिश्रवन्धुविनोद में इनका कविता काल सं० १९०० के प्रथम बतलाया है वह और भी आगे बढ़कर सं० १७४९ के लगभग का निश्चित होता है। पता नहीं इनके नाम से जिन तीन अन्य प्रन्थों का उल्लेख किया गया है उनमे रचनाकाल है या नहीं एवं कवि यही है या समनाम वाले अन्य कोई जन्मुदेन भट्ट है ?

जनार्टन गोस्वामी के संस्कृत प्रन्थों एवं वंशावित के सम्बन्ध में डॉ. सी. कुन्हन-राजा अभिनंदन प्रन्थ में पं० माधव कृष्ण शमों का 'शिवानन्द गोस्वामी' लेख देखना चाहिये।

(३३) जान (१८, २७, ३३, ४९, ५५, ७९, ७९, ८४, ९०, ९४, ९७)—आप फतहपुर के नवाब अलिफार्गों के पुत्र न्यामताओं थे। कविता में इन्होंने अपना उपनाम जान ही लिखा है। मं० १६७१ से १७२१ तक पचास वर्ष आपकी साहित्य-साधना का समय है। इन वर्षों में आपने ७५ हिन्दी काव्य प्रन्थों का निर्माण किया; जिसकी प्रतियों राजम्थान में ही प्राप्त होने से अभी तक यह किव हिन्दी साहित्य संसार से अज्ञात था। इनका (इनके ४ प्रन्थों का) परिचय सर्व प्रथम हमारे सम्पादित 'राजम्थानी' और 'धूमकेतु' पत्र में प्रकाशित हुआ था। श्रीयुत मोतीलालजी मेनारिया के खोज विवरण में आपकी रचित रममंजरी का विवरण प्रकाशित हुआ है। प्रस्तुत प्रन्थ में आपके ११ प्रन्थों का विवरण दिया गया है। इनके मम्बन्ध में हमारे निम्नोक्त चार लेख प्रकाशित हो चुके है अतः यहाँ अधिक न लिखकर पाठकों को उन लेखों को पढ़ने का सूचन किया जाता है।

- (१) कविवर जान और उनके प्रन्थ (प्रद्राजम्थान भारती वद १ अंदर)
- (२) कविवर जान और उनका कायम रासो (प्र० हिन्दुस्तानी व०१५ घं०२)
- (३) कविवर जान का सबसे बडा धन्थ(बुद्धिसागर)(प्र० ,, व० १६ श्रं० १)
- (४) कविवर जान रचित श्रानिफार्चों की पेड़ी (प्र०,, व० १६ श्रं०४)
- (३४) जागीदास (५०)—य बीकानर के साहित्य प्रेमी नरेश श्रनूपसिंहजी के सम्मानित श्वेताम्बर (जैन) लेखक जांसीराय मथेन के पुत्र थे। महाराजा सुजान-

<sup>9</sup> हिन्दी पुस्तक साहित्य के अनुसार यह मुहम्मदी प्रेस लखनऊ से छप भी चुका है। इस अन्य के प्रष्ट ६३ में सन १८८२ लिखा हैं वह प्रकाशन का है। इसी प्रकार देवीदास की राजनीति को भी १९ वीं जनाव्यी की मानी है पर वह १८ वी की है।

सिहजी के वरमलपुर गढ़ विजय का वर्णन इन्होंने संवत् १७६७-६९ के लगभग सुजानसिह रासो (पदा ६८) में किया था। उससे प्रमन्न होकर महाराजा ने किव को वर्णशन, सासखदान और शिरोपाव देकर सम्मानित किया था। इन्हीं महाराजा के समय किव ने उनके पुत्र महाराज कुंबर जोरावरसिहजी के नाम से सं० १७६२ के आश्विन शुक्ल १० को "वैद्यकसार" नामक प्रन्थ बनाया जिसका विवरण प्रस्तुन प्रन्थ में दिया गया है।

- (३५) टीकम (७३)—ये जैन कवि थे। सं० १७०८ जेठ विद् २ रिववार को इन्होने 'वन्ट्रहंस-कथा' बनाई।
- (३६) तत्वकुमार (५७)—यं खरतरगच्छीय सागरचन्द्रसृरि शाखा के वाचक दर्शनलाभ के शिष्य थे। मिश्रवन्धुविनाद के पृ० ९७५ में अज्ञात कालिक प्रकरण में इनके रचित श्रीपालचित्रित्र का उल्लंख है। वह कलकने से यित सूर्यमलजी ने प्रकाणिन भी कर दिया है। आपके दितीय प्रन्थ 'रन्नपरी हा।' का विवरण इस प्रन्थ में दिया गया है जिसके अनुसार इसकी रचना सं० १८४५ सावन विद १० सोमवार को बंगदेशीय राजगंज के चंडालिया आसकरण के लिये हुई थी।
- (३७) दयालदास (९८)—श्राप कुबियं गाँव के सिद्दायच ग्वंतमी के पुत्र थे। गठौडों की ज्यात ने सम्बन्ध में आपके तीन ग्रन्थ (१) श्रायांख्यान कल्पट्रम (२) देशद्पेण और (३) राठौडों की ग्व्यात बहुत ही महत्व के हैं। बीकानेर राज्य का इतिहास तो श्रापक इन ग्रन्थों के श्राधार से ही लिखा गया है। इनके श्रातिरक्त 'जस-रक्षाकर', 'सुजस बावनी', 'श्रजम इक्कीमी', फुटकर गीत श्रादि की प्रतियाँ श्रनूप संस्कृत लाइबेरी में विद्यमान हैं। श्रापने नारमैर के ठाकुर श्रजीनसिह्जी की श्राज्ञा से परमारों के इतिहास के सम्बन्ध में 'दंवारवंशदर्पण' संट १९२१ में बनाया।
- (३८) दरवंदा हकीम (४५)—आपके रचित 'प्राग्मसुख' प्रन्थ के आतिरिक्त कुछ भी वृत्त ज्ञात नहीं है। इस प्रन्थ की प्रति सं०१८०६ की लिखी हुई होने से किव का समय इससे पूर्ववर्ती सिद्ध ही है।
- (३९) दलपात मिश्र (९५)—'जसवन्त उदांत' मे किव ने अपना परिचय दते हुए लिखा है कि अकबरपुर में माधुरद्वीप मिश्र जिन्होंने कुछ दिन रामनरेश के यहाँ रहकर उन्हें पढ़ाया था उनके पुत्र शिवराम के पुत्र तुलसी का मैं पुत्र हूं। सं० १७०५ असाढ़ सुदी ३ को जहाँनाबाद में इस प्रन्थ की रचना हुई। जोधपुर के महाराजा जसवन्तसिहजी सं इनका अच्छा सम्बन्ध था। इस प्रन्थ का ऐतिहासिक

सार मैंने 'हिन्दुस्तानी' वर्षे १६ अंक ३ में प्रकाशित कर दिया है। 'जसवन्त उदोत' में किव ने नायिकावर्णन के सम्बन्ध में विस्तार से जानने के लिये अपनी 'रस रत्नावली' प्रन्थ का निर्देश किया है जो अद्यावधि अप्राप्त है।

- (४०) दीप वन्द (४५)—यं खरतरगच्छीय थे। इनकं रचित 'लंघन-पथ्य-निर्णय' नामक संस्कृत प्रन्थ की प्रति हमारे मंग्रह मे है जो कि सं० १७९२ माघ सुदि १ जयपुर मे रचित है। प्रस्तुत प्रन्थ मे इनके बाल तन्त्र भाषा वचनिका का विवरण दिया है।
- (४१) दीपविजय (१०९-११५)—ये तपागर्न्छीय रत्नविजय के शिष्य थे। इनका विरुद्द 'कविराज बहादुर'' था। आपर्का निम्नोक्त रचनार्गे ज्ञात हुई हैं।
  - (१) रोहिए। स्तवन मं० १८५९ भा० सु० खंभात
  - (२) केसरियाजी लावर्णी-ऋषभ स्तवन स० १८७५
  - (३) मोहम कुल पट्टाविल रास ( ग्रन्थाग्रन्थ २००० ) सं० १८७७ सूरत
  - (४) पारवेनाथ ५ बधावा सं० १८७९
  - ( ५ ) कवि तीथे स्तवन, स० १८८६
  - (६) अड़मठ आगम अष्ट प्रकार री पूजा, सं० १८८६ जम्बूमर
  - ( ७ ) नर्न्दाश्वर महात्सव पूजा ,सं० १८८९ सूरत
  - (८) सूरत गजल (९) खंभात गजल (१०) जम्बूसर गजल
- (११) उदयपुर गजल (१२) बड़ौदा गजल । ये पाँचो गजले मं १८७७ की लिखित प्रति में उपलब्ध हैं जो कि आगरे के विजय धर्म सूरि ज्ञान मन्दिर में हैं।
  - (१३) माणिभद्रछन्द (१४) चन्द्रगुणावली पत्र
  - ( १५ ) अष्टापद पूजा, सं० १८५२ फारानः संदेर
  - ( १६ ) महानिर्भाथ हुंडी ( ५० जैन साहित्य सशोधक )
  - (१७) नवबोल चर्चा मं० १८७६ उदयपुर
- (४२) दुर्गादास (११२)—ये ग्वस्तरगर्न्छाय यति विनयानन्द (जिन-चन्द्रसूरि शाखा) के शिष्य थे। इन्होंने दीपचन्द के आपह में ६० १७६५ पीप विष् ५ में 'मरोट गजल' बनाई। इनका अन्य मन्थ जम्बू चौपाई हमारे संमह में है। इसकी रचना सं० १७९३ श्रावणसुदि ७ सोमवार को बाकरोद में हुई है।
- (४३) दूलह (२३)—१९ वी शताब्दी के किव दृलहका 'कविकुलकंठाभ-रण' हिन्दी साहित्य मे प्रसिद्ध है। मिश्रबन्धुविनोद पृ० १८१ में भी इसका उल्लेख है।

संभवतः। ये उनसे अभिन्न ही होगें। दूलह विनोद की प्रति का केवल प्रथम पत्र प्राप्त होने से कवि का परिचय एवं रचनाकाल झात नहीं हो सका। इसकी पूर्ण प्रति कहीं प्राप्त हो तो हमें सूचित करने का अनुरोध है।

- (४४) देवहर्ष (१०५-१०७)—श्राप खरतरगच्छीय जैन यति थे। श्री जिनहर्षसूरिजी के समय मे रचित इनकी 'पाटण गजल' (सं०१७५९ फाल्गुन) 'ढीसा गजल' के श्रीतरिक्त 'सिद्धाचल छन्ट' हमारे संग्रह में है।
- (४५) धर्मसी (४३) ये भी खरतरगच्छीय वाचक विमल हर्षजी के शिष्य थे। इनका दीचा अवस्था का नाम धर्मवर्द्धन था। अपने समय के ये प्रतिष्ठित एवं राज्य-मान्य विद्वान थे। इनके सम्बन्ध में मेरा विस्तृत लेख ''राजम्थानी साहित्य और जैन कवि धर्मवर्द्धन'' शीर्षक राजस्थानी वर्ष र भागर में प्रकाशित है। अतः यहाँ विस्तृत परिचय नहीं दिया गया।
- (४६) नगराज (१२५)—मभवतः य खग्तरगन्छीय जैन यति थे। १८ वी शतार्द्धा मे अजय राज्य के लिये आपने 'सामुद्रिक भाषा'' नामक प्रन्थ बनाया।
- (४७) निहाल (११०)—ये पाश्वेचन्द्रसूरि संतानीय हर्पचन्द्रजी के शिष्य थे। इनकी रचित बंगाल की गजल (सं०१७८२-९५) के श्रातिश्क निम्नोक रचनाये ज्ञात हुई हैं।
  - (१) ब्रह्मबावनी, म० १८०१ कार्तिक सुदि ६ मुर्जिदाबाद
  - (२) माणकदेवारास, म० १७९८ पीप वदा १३ मुर्शिवाबाद(प्र० राससंप्रह)
  - (३) जीवविचार भाषा सं० १८०६ चैत सुिंट २ युध मुर्शिदाबाट
  - (४) नवतत्व भाषा, सं० १८०७ माघ सुद्धि ५ ,,

"बंगाल गजल"ऐतिहासिक सार के साथ मुनि जिनविजयजी ने भारतीय विद्या षषे १ श्रंक ४ में प्रकाशित करदी है।

- (४८) नंदराम (१७)—इन्होने बीकानेर नरेश अनूपिसहर्जा की आज्ञा से रस प्रन्थों का सार लेकर ''अलसमेदिनी'' नामक श्रन्थ बनाया।
- ( ४९ ) परमानंद (१२६)—यं नागपुरीय लोकागच्छ के वीरचन्द्र के शिष्य थे। इन्होंने लक्ष्मीचन्द्र (सूरि) एवं बीकानेर नरेश सूरतसिंह के समय में (स० १८६० माष सुदि) में बिहारी सतर्सई की संस्कृत टीका बनायी।
- (५०) प्रम (२५)—इन्होने सं० १७४० के चैत सुदि १० को प्रेममंजरी भन्थ बनाया।

- (५१) बगसीराम लालस (१९)—आपने सं० १९१३ आशिवन शुक्रा १५ को बीकानेर के महाराजा सरदारसिंह (काव्य में नाम सादू ल आता है पर वह अशुद्ध प्रतीत होता है) की छत्र छाया में "काव्य-प्रवन्ध" प्रत्थ बनाया।
- (५२) बद्रीदास (७)—इनकी रचित मानमजरी नाममाला की प्रति सं० १७२५ की लिखित प्राप्त है अतः इनका समय इसके पूर्ववर्त्ती ही है।
- ( ५३ ) भगतदास (८६)—इन्होने सम्राट् अकबर के समय मे अकबरपुर में "बैताल पचीसी" बनाई। ये राघवदास के पुत्र थे।
- (५४) भक्तिविजय (११०-११३)—आपने सं० १८६६ कार्तिक सुदि १५ को भावनगर वर्णन गजल और मेदिनीपुर (मेड्ता) महिमा छंद विजय जिनेन्द्र सूरि (तपागच्छीय) के समय मे बनाया। आपके जिल्य मनरूप का परिचय आगे दिया जायगा।
- (५५) भीखजन (६) श्री गोपाल दिनमणि गिवत 'फतहपुर परिचय' के पृष्ठ १५१ में इन्हें दादु शिष्य मंतदास का शिष्य बतलाया है। ये जाति के श्राचार्य बाह्मण् थे श्रीर इनके पिता का नाम देवी महाय था। मन्यम्न होकर ये भजन स्मर्ण एवं अध्ययन करने लगे। इन्होंने भारतीय नाममाला मं० १६८५ श्राध्यन गुक्का १५ शुक्रवार फतहपुर (शासक दौलतम्बा व उनके पुत्र ताहर खाँन के समय में) में बनाई थां। इनकी र्याचन अन्य रचना 'भीम्ब बात्रना" है। श्रापके लिखे हुए रसकीष (किंव जान कुन) की प्रति श्रमूप मस्कृत लाइनेरी में है जा म० १६८५ जठ यहा ७ फतहपुर में लिखी गयी है।

सिश्रवन्धुविनोद के पू० ९९३ में आपका बावनी का उद्धेख है पर उसका परिमाण ५०० ऋोक का बतलाना सही नहीं है। वहाँ इन्हें अज्ञात कालिक प्रकरण में रखा गया है, पर भारतीय नाममाला का प्रति में आपका समय म० १६८५ के लगभग निश्चित होता है।

( ५६ ) सूधर मिश्र (६६) —य शाकर्द्धार्धा मिश्र भागवराम के पुत्र थे। स० १७३९ के माध वदी ९ को दिच्छागढ़ नादेरी में 'रागमंजरी" प्रन्थ बनाना प्रारभ किया। प्रन्थ के अन्त में सं० १७४० का निर्देश है और यह भी लिखा है कि आजमशाह के प्रयाण के समय किव ने सैन्य के माथ दिन्तन प्राम देखा। किव ने अपना निवास-स्थान सूबा बिहार, गढ़ मूँगेर लिखा है।

१ दें जैन गुजर कविओ भार २ पुर ७३०

- (५७) भूप (११८)—मिश्रबन्धुविनोद ए० २९३ मे श्रज्ञात कालिक प्रकरण के श्रन्तर्गत भूप किव एवं उनके "चंपू सामुद्रिक" प्रन्थ का भी उहेख हैं। हमें प्राप्त प्रति सं० १७२५ की लिखित होने से किव का समय इसमें पूर्ववर्त्ती निश्चित है।
- (५८) मनरूपविजय (१०२-१०६-१०८-११२-११६)—ये पृषे उल्लखित तपागच्छीय भक्तिविजय के शिष्य थे। इनके रचित (१) गिरनार-जुनागढ़ (२) नागोर (३) पोरबन्दर (४) मेड्ता (सं० १८६५ कार्तिक सुदि १४) और (५) सोजत की गजले (सं० १८६३ कार्तिक सुदि १५) का विवरण प्रस्तुत ग्रन्थ मे दिया गया है। सं० १८७८ मे वैज्ञास्त्र शुक्का १५ सामवार के एक लेख से ज्ञान होता है कि जैसलमेर दरवार ने इन्हें लोदवा मे उपासरा बना के दिया था।
- (५९) मयाराम (१३०)—ये दादूपन्थी थे। इनका निवास स्थान दिही— जहानाबाद् था। शिव-सरोदय प्रन्थ के त्राधार से इन्होंने खरोदय प्रन्थ बनाया।
- (६०) मत्युकत्वन्द्र (५२) वैद्यहुलास प्रन्थ जो कि तिञ्बसहार्वा का अनुवाद है, में आपने अपने शावक कुल का उद्धेख किया है। अत ये जैन शावक थे। संभवतः ये १९ वी शतार्व्या में ही हुए हैं।
- (६४) महमद्शाहि (६७)—ये पिरोजशाह के वंश में तत्तारशाह के पुत्र थे। इनकी रचित संगीतमालिका की प्रारंभ-ब्रुटित प्रति प्राप्त हुइ है। संभव है किव ने प्रारम्भ में अपना कुछ परिचय एवं समय दिया हो।
- (६२) महास्तिह (१)--इनकी "अनेकाथे नाममाला" की प्रति स० १५६० में स्वयंतिस्वित हमारे मंप्रह में हैं। इसमें इन्होंने अपने को पांडे बतलाया हूँ।
- (६३) मान, (प्रथम) (२५)—आप खरतरगन्छीय उपाध्याय शिवनिधान के शिष्य थे। इनकी रचित ''भाषा कविरस मंजरी'' का विवरण प्रस्तुत प्रन्थ से है। इनके अतिरिक्त आपके अन्य प्रन्थ इस प्रकार है:—
  - (१) कीर्त्तिघर सुकौशल प्रबन्ध म० १६७० दीवाली, पुष्करण
  - (२) मेतार्थ ऋषि सम्बन्ध सं० 11 पुष्करण
  - (३) क्षुह्रककुमार चौपाई
  - (४) हंसराज बच्छराज चौपाई सं० १६७५ काटड़ा
  - (५) उत्तराध्ययन गीत सं० १६७५ सावन वदी ८ गुरु
  - (६) ऋहेदास प्रबन्ध विजयदशमी जूनपुर
  - (७) मेघदूत बृत्ति सं० १६९३ भादवा सुदि ११

- (८) जीवविचार टब्बा
- (९) योगबावनी
- (१०) शिचाछत्तीमी
- ( ६४ ) मान ( हितीय ) ( ३७,३९,४० )—यं खरतरगच्छीय सुमति मेरु भ्रातृ विनयमेर के शिष्य थे। किविनोद और कविश्रमोद में इन्होंने अपने को बीकानर-वासी लिखा है। सं० १७४५ वैसाख सदी ५ लाहोर में कविविनोद और सं० १७४६ कार्तिक सुदि २ में कविश्रमोद प्रन्थ बनाया । सयागद्वात्रिशिका भी संभवत: इन्ही की रचना है जिसका निर्माण अमरचन्द्र मुनि के आग्रह से सं० १७३१ के चैत सुदि ६ को हुआ था।
- (६५) माल (देव) (८५) ये भटनेर की बड्गन्छीय शाखा के आचारे भावदेवसूरि के जिष्य थे। श्राप श्रन्छे कवि थे। श्रापकी रचनाश्रां की सूची नीचे दी जारही है:--
  - (१) परन्दर चौपाइ
- (२) भाज-प्रबन्ध (पंचपुरी मे रचित)
- (३) अंजगामन्दरी चौपाइ
- (४) विक्रम पंचदंड कथा
- (५) देवदत्त चौपाइ
- (६) पद्मरथ चौपाई
- (७) सुरिसन्दरी चौपाइ
- (८) वीरागद चौपाइ
- (९) मालदेव शिक्षा चौपाई
  - (१०) स्थलिभद्र फाग-धमाल
- (११) राजल नेमि धमाल (१२) ज्ञाल बत्तीमी
- (१३) कल्पान्तर वाच्य सं० १६१४ (१४) वीरपंचकल्याएक म्नवन आदि

मिश्र बन्ध् विनोद के पूर ३९१ में इनकी पुरन्दर चौपाई का उल्लेख है श्रीर इनका रचनाकाल १६५२ लिखा गया है पर वाम्तव में वह संवत् प्रतियों का लेखनकाल है। इनका समय सं० १६१४ के लगभग है।

- (६६) मुरलीधर (११) ये त्रिपाठी रामेश्वर के पुत्र थे। इन्होंने पौल-स्यवंशी मार्त्तगढ़ के महाराजा हदयनारायगादेव के प्रोत्माहन में सं० १७२३ कार्तिक वदी १५ को "छन्दोहदयप्रकाश" प्रनथ बनाया।
- (६७) मद्य (१२१)-ये उतराधगन्छ के मुनि जटमल शिष्य परमानन्द शिष्य मदानन्द शिष्य नरायण शिष्य नरोत्तम शिष्य मयाराम के शिष्य थे। सं० १८१७ कार्तिक सदि ३ गुरुवार को चौधरी चाहडुमल के समय में पंजाब प्रान्त के फगवाड़े स्थान मे वर्षाविज्ञानसम्बन्धी "मधमाला धन्ध" बनाया । कई वर्ष पूर्व हमने इस प्रन्थ को

वेंक्टैश्वर प्रेस बम्बई से प्रकाशित देखा था । किन मेघ का रिचत मेघिनोद जो कि वैद्यक का बहुत ही उपयोगी अन्थ है गुरुमुखी लिपि मे प्रकाशित हुआ था । अभी लाहौर से संभवतः इसका हिन्दी गद्यानुवाद प्रकाशित हुआ है। इस मन्थ की रचना सं० १८३५ फाल्गुन सुदि १३ फगवा नगर में हुई थी। आपका तीसरा प्रनथ "दान शील तप भाव" (मं० १८१७) पंजाब भंडार में उपलब्ध है।

मिश्रवन्धुविनोद के पृट ९९७ में आपके मेघिविनोद प्रन्थ का उल्लेख है पर वहाँ इन्हें अज्ञातकालिक प्रकरण में रखा गया है। जबिक प्रन्थ में संट १८३५ पाया जाना है।

- (६८) रघुनाथ (५)—ये विष्णुदत्त के पुत्र थे। प्रदीपिका नाम-माला प्रन्थ के अतिरिक्त आपका विशेष वृत्तान्त ज्ञात नहीं है।
- (६९) रत्नशेखर (५७)—ये अंचल गच्छीय अमरसागरसूरि के आज्ञातु-वर्त्ता थे। सं०१७६१ के मिगमर सुदि ५ गुरुवार को सूरत के श्रीवंशीय भीमशाही के पुत्र शकरदास की प्रार्थना से इन्होंने ''रतन्यवहारसार'' प्रनथ बनाया।
- (७०) रसपुंज (११)—न्त्रापने स० १८७१ की चैत्र वदी ५ गुरुवार की 'प्रस्तार प्रभाकर'' मन्थ बनाया।
- (७१) रामचन्द्र (४४-५१-१२४)— आप खरतरगच्छीय जिनसिहसूरि शिष्य पद्मकीर्त्ति शिष्य पद्मगंग के शिष्य थे। आपके गमिवनोट (सं०१७२० मिगमग सुदि १० वुधवार मक्की नगर) पन्थ की प्रति पहले भी मिल चुकी है और ये लखनफ से छप भी चुका है। आपके वैद्यविनोट (स०१७२६ वै० सु०१५ मरोट) एवं मामुद्रिक भाषा (सं०१७२२ माघ विद् ६ भेहरा) का विवरण इस प्रन्थ मे प्रकाशित है। इनके अतिरिक्त आपकी निम्नोक्त रचनाएँ ज्ञात हुई है।
  - (१) दश पचक्खाण म्तवन, संट १७२१ पौप सुदी १८
  - (२) मूलदंव चौपाई, सं० १७११ फागरा, नवहर
  - (३) समेद्शिखर म्तत्रन, सं० १७५०
  - (४) बीकानर श्रादिनाथस्तवन, सं० १७३० जेठ सुदी १३

मिश्रवन्ध्रिवनोद के पृ० ४६६ में उल्लेखत रामचन्द्र ये ही है पर साकी बनारस वाल एवं प्रन्थ का नाम राय विनोद और गुरु का नाम पध्मराग छपा है. वह अशुद्ध है वास्तव में सकीनगर सिन्ध प्रान्त में हैं, ये यति थे अतः सर्वत्र परिभ्रमण करते रहते थे-किसी एक जगह के निवासी न थे। प्रन्थ का नाम रामविनोद और गुरु का नाम पदारंग है। मिश्रवन्ध्रुविनोद में आपके अन्य एक प्रन्थ जम्बू चौपाई का भी उल्लेख है।

- (७२) रामचन्द्र (द्वितीय) (५९)—इनका रम्न परीक्षा (दीपिका) प्रन्थ प्राप्त है। उसमे कवि ने अपना कुछ भी परिचय नहीं दिया अतः ये उपर्युक्त रामचन्द्र से भिन्न हैं या अभिन्न, कहा नहीं जासकता।
- (७३) रायचन्द्र (११७)—ये खरतरगच्छीय जैनयित थे। सं० (१८) १७ मे द्वितीय ज्येष्ठ वदी ५ नागपुर मे श्रापने श्रवयदी शुकुनावली बनाई। संभव है कल्पमूत्र हिन्दी पद्यानुवाद के रचयिता रायचन्द्र ये ही हो जो कि सं० १८३८ चैत सुदी ९ बनारस मे बनाया गया एवं प्रकाशित हो चुका है।
- (७४) लच्छीराम (२१,६२)—इनके रचित दम्पितरंग श्रीर रागिवचार मन्थे। के विवरण प्रस्तुत प्रन्थ मे प्रकाशित है। उनमे किव ने अपना कुछ भी परिचय नहीं दिया पर मोतीलालजी मेनारिया सम्पादित खोज विवरण के प्रथम भाग मे इनके करुणा-भरण नाटक का विवरण प्रकाशित हुआ है। उसके अनुसार ये कवीन्द्राचार्य सम्स्ति के शिष्य थे। बीकानेर की अनूप संस्कृत लाइबेरी मे कवीन्द्राचार्य के संप्रह की अनेक प्रतिये हैं और लच्छीराम के (१) ज्ञानानन्द नाटक (२) ब्रह्मानन्दनीय (३) विवेक सार-ज्ञान कहानी और (४) ब्रह्मतरंग की प्रतिये भी उपलब्ध हैं। इनमे से ज्ञानानन्द नाटक म किव ने अपना एव अपने मित्रो का परिचय निम्नोक्त पद्यों में दिया है: —

देसु भदावर श्रित सुख वासु, तहाँ जोयसी इसुर दासु ।

राम कृष्ण नाके सुन भयो, धर्म समुद्र कविता यसु छयो ॥

तिनके मित्र शिरोमिण जानि, माथुर जाति चतुरई खानि ।

मोहनु मिष सुभग ताको सुतु, वसे गंभीरे सकल कला युत ॥

पुनि श्रवधानि परम विचित्र, दोड लच्छीराम सो मित्र ।

तीनो मित्र सने सुख रहे, धनि प्रीति सब जग के कहे ॥

श्रथ लच्छीराम वृत्तान्त कहीयतु है—

जमुनातीर मई इक गाऊँ, राइ कल्याण वसे तिह ठाँउ ।

लच्छीराम कविता को नन्दु, जा कविता सुनि नासे दंदु ॥

राइ पुरंदर करे लघु भाई, तासो मित्र बात चलाई ।

नाटक ज्ञानानन्द सुनावो, देहुं सुखनि श्रक तुम सुख पावा ॥

इटली के प्रसिद्ध राजस्थानी के प्रेमी विद्वान एल० पी० टैसीटोरी के केटलॉग मे इनके बुद्धिबल कथा (सं० १६८१ रचित) का उल्लेख है। मिश्रबन्धुविनोद में इसी नाम वाले तीन कवियों का उल्लेख किया गया है। इनमें से सूदन कवि के सुजानचरित्र में उल्लिखत लच्छीराम ही प्रस्तुत लच्छीराम हो सकते हैं। श्रान्य लच्छीराम १९ वी शताब्दी के है।

- (७५) लदमीचन्द (९९)—ये खरतरगच्छीय जैनयित थे। यथा स्मरण ये ध्रमरिवजय के शिष्य थे। इनका एक वैद्यक ध्रन्थ इनकी परम्परा के उपाध्याय जय-चन्दजी के भंडार बीकानेर मे उपलब्ध है।
- (७६) लक्सीवरुलभ—(४१,४७)—आप भी खरतरगच्छीय उपाध्याय लक्ष्मीकीर्त्तिजी के शिष्य थे। अपने कई काव्य प्रन्थों में इन्होंने अपना नाम 'राजकिंवि' दिया है। १८ वीं शताब्दी के प्रसिद्ध विद्वानों में से आप भी अन्यतम थे। इनके कालज्ञान (१७-१ सावन सुदी १५) और मृत्र परीचा का विवरण प्रस्तुत प्रन्थ में दिया है। इनके अतिरिक्त आपकी छोटी मोटी पचामा रचनाएं है जिनमें से उल्लेखनीय प्रतियों की सूची नीचे दी जारही है:—
  - १. श्रभयंकर श्रीमित चौषाई, मं० १७२५ चै० सु० १५.
  - २. श्रमरकुमार रास
  - ३ विक्रमादित्य भंचदंड चौपाई, सं० १७२८ फा० व० ५
  - ४. रात्रि भोजन चौपाई, सं० १७३८ बै० सु० १० बीकानेर
  - ५. रब्रहास चौपाइ, सं० १७२५ चै० सु० १५
  - ६. भावना विलास, सं० १७२७ पौ० ब० १०
  - ७. नवतत्व भाषा, सं० १७४७ वै० सु० १३ हिसार
  - ८. चौवीसी स्तवन
  - ९, दोहाबावनी
  - १०. कवित्व बावनी
  - ११. छप्पय बावनी
  - १२ सबैया बावनी
  - १३ भरत बाहुबलि भिड़ाल छंद
  - १४ महाबीर गौतम छंद
  - १५ देशान्तरी छंद
  - १६ उपदेश बतीसी
  - १७ चैतन बर्तासी, स० १७३९

१८ बीकानेर चौबीसटा स्तवन, सं०१७४५ मा० सु०१५. १९ शतकत्रय टबा (पंजाब भंडार) २० स्तवनादि ४०

### संस्कृत ग्रन्थ-

२१. करूपसूत्र-कल्पद्रमकलिका वृत्ति

२२, उत्तराध्यनवृत्ति

२३. कालिकाचार्य कथा

२४. पंचकुमार कथा

२५. कुमारसंभववृत्तिः सं० १७२१ सूरत

२६ मात्रिकाचर धर्मोपदेश स्वोपज्ञ वृत्ति, सं० १७४५

आप संस्कृत, राजस्थानी श्रीर हिन्दी तीनो भाषाश्री पर समान श्रिधकार रखने थे। उपरोक्त प्रनथ इन तीनो भाषाश्री के हैं। श्रापका विशेष परिचय स्वतंत्र लेख मे दिया गया है जो कि शीब्र ही प्रकाशित होने वाला है।

- (७७) लालचन्द (१२) ये भी खरतरगच्छीय जैनयित थे। श्री शान्ति हर्पजी के शिष्य एवं कविवर जिनहप के गुरुश्राता लाभवर्द्धनजी का दीचा से पूर्व-वर्ती नाम लालचन्द था। विशेष सभव आप वहीं है। इन्होंने सं० १७५३ के भादबा सुदी में अव्ययाज के लिये स्वरोदय की भाषा टीका बनाई। आपके अन्य प्रन्थ इस प्रकार हैं:—
  - (१) विक्रम नवसौ कन्या चौपाई एवं खापरा चोर चौपाई, सं० १७२३ श्रावण सु० १३ जेतारण।
  - (२) लीलावती रास, सं० १७२८ कातिक सुदि १४।
  - ( ३ ) लीलावती रास (गणित), स० १७३६ श्रासाढ् बदीप, बीकानेर कोठारी जैतसी के लिये।
  - ( ४ ) धमेबुद्धि पापबुद्धि रास, सं० १७४२ सरसा।
  - (५) पांडवचरित्र चौपाइ, सं० १७६७ बील्हावास।
  - (६) विक्रम पचढंड चौपाई सं० १७३३ फाल्गुन।
  - (७) शकुनदीपिका चौनाई सं० १७७० वैसाख सुदी ३ गुहवार।

मिश्रबन्धुविनोद के पृ० ५०८ में इनके लीलावती प्रन्थ का उड़ेख है पर वहाँ से सौभाग्य सूरि के शिष्य एवं नैएसी के आश्रित लिखा है वह ठीक नहीं है। आपके

गुरु का नाम शान्ति हर्ष श्रीर नैश्यसी के पुत्र जैतसी के लिये प्रस्तुत प्रन्थ बनाया गया है। मिश्रबन्धुविनोद के प्र० १००४ में लाभवर्द्धन के रचित उपपदी प्रन्थ का उड़ेख है पर मुमे यह नाम श्रग्रुद्ध प्रतीत होता है।

(७८) लालदास (३४)—इनके "विक्रमविलास" प्रन्थ का विवरण इस प्रन्थ में दिया गया है उसके प्रारंभ में किन ने अपने दो अन्य प्रन्थों का उल्लेख किया है जिनमें से उपा नाटक (कथा) की प्रति सन् १९०९ से ११ की खोज रिपोर्ट में प्राप्त है। इनकी माधवानलकथा अभी तक कहीं जानने में नहीं आई अतः उसकी खोज होना आवश्यक है।

नागरी प्रचारिको पित्रका के वर्ष ५१ श्रंक ४ मे सन् १९४१ से ४३ की खोज का विवरण प्राप्त हुआ है उसमें लिखा है कि विक्रमविलास की दो प्रतियां प्राप्त हुई हैं जिनके श्रमुसार किव का नाम लाल या नेवजी लाल दीन्तित था। ये विक्रम शाहि राजा के श्राश्रित थे। जिनके बड़े भाई का नाम भूपतशाहि पिता का नाम खेमकरण श्रीर पिता-मह का नाम मलकल्याण था। एक प्रति मे इस प्रन्थ का रचना काल १६४० लिखा है।

मिश्रबन्धुविनोद के पृ० १०७१ में लालदास के उषा कथा श्रीर वामन चरित्र का निर्देश है कविताकाल सं० १८९६ के पूर्व श्रीर मनांहर दाम के पुत्र लिखा है। हमारे नम्रमतानुसार उषा कथा उपरोक्त लालदास रचित ही होगी श्रीर उसका रचना काल १७ वीं शताब्दी निश्चित ही है। वामनचिरत्र के रचियता लालदास प्रस्तुत कि से भिन्न ही संभव हैं।

१७ वीं शताब्दी के किव लालदास की इतिहाससार (सं० १६४३) प्रसिद्ध ही है एवं अन्य कई प्रन्थ भी इसी किव के नाम से उपलब्ध है पर उन सभी का रचियता एक ही किव है या समनाम वाले भिन्न भिन्न किव है प्रमाण भाव से नहीं कहा जा सकता।

- (७९) बक्कम (१३०)—श्चापने हृद्यराम के समय मे या उनके लिये स्वरोद्य सम्बंधी छोटा सा प्रनथ बनाया।
- ( ८० ) विजयराम (८७)—आशायत दुर्गेश के प्राम समदरड़ी (छ्रणी के पास) में आपने शनिकथा बनाई। कवि ने रचनाकाल का भी निर्देश किया है पर उससे संवस् का श्रंक ठीक झात नहीं होता।
- (८१) विनयसागर (२)—इन्होने श्रंचलगच्छीय कल्याणसागर सूरि के समय—सं०१७०२ कार्तिक सुदी १५ को, श्रानेकार्थ नाममाला बनायी।

- (८२) वैकुएठदास (१३१)—इनके रचित खरोदय प्रन्थ के श्रांतिरिक्त कुछ भी ज्ञात न हो सका।
- (८३) शिवराम पुरोहित (७५)—ये नागौर के निवासी थे बीकानेर नरेश। अन्पिसहजी ने इन्हें सम्मानित किया था। किन ने उन्हीकी आज्ञानुसार 'दशकुमार प्रबन्ध' सं० १७५४ के मिगसर सुदी १३ मंगलवार को बनाया। प्रन्थ के आरंभ में किन ने अपने गुरु मेच को नमस्कार किया है। पना नहीं ने कौन थे।
- (८४) श्रीपति (१५)—श्रापकी 'अनुपासकथन' रचना के श्रतिरिक्त विशेष वृत्त ज्ञात नहीं है।
- (८५) सतीदासव्यास (३१)—ये देवीदास व्यास के पुत्र देवसी के पुत्र थे। श्रापने बीकानेर-नरेश श्रनूपसिहजी के समय सं० १७२३ माघ सुदी २ को 'रिसक-श्राराम' प्रनथ बनाया।
- (८६) समरश्च (४८,१३७) खरतरगच्छीय सागरचन्द्रसूरि सन्तानीय मित-रक्ष के शिष्य थे। इनका दीन्नितावस्था का नाम 'समयमाणिक्य' था। इनके रचित रसमंजरी वैद्यक (सं० १७६४ फागुन ५ रिव, देरा) मन्थ वनमाली के आमह से और रिसकिप्रिय संस्कृत टीका (सं० १७५५ सावन सुदी ७ सोमवार, सिन्ध प्रान्त के जालिपुर मे रचित) का विवरण इसी प्रन्थ मे दिया गया है। इनके अतिरिक्त (१) बावनीगाथा ५५ एवं मिल्लनाथ पंचकस्याणक स्तवन (सं० १७३६ भादवा सुदी ५ बन्नुदेश सक्कीमाम) उपलब्ध हैं।
- (८७) खरूपदास (१४)—ये पहले चारण थे फिर सन्यासी होगये। पांडवयशेन्दुचंद्रिका (सं०१८९२ चैत बदी ११) इनकी प्रसिद्ध रचना है जो प्रकाश्चित भी हो चुकी है। आपके अन्यप्रन्थ वृत्तिबांध (सं०१८९८ माघ बदी १ सेवापुर) का विवरण प्रस्तुत प्रन्थ मे दिया गया है। इसमे विवरण गद्य मे है।

मिश्र-बन्धु-विनोद के पृ० १००८ मे इनके पांडवयशचंद्रिका का उल्लेख श्रज्ञातकालिक प्रकरण मे किया गया है पर इस प्रन्थ में कवि ने रचनाकाल सं० १८९२ स्पष्ट दिया है। विनोद में इनके आश्रयदाता राजा बलवंतिसह रतलाम का निर्देश है।

(८८) सागर (२,५,६२)—इनके रचित अनेकार्थी नाममाला, धनजी नाममाला और रागमाला उपलब्ध हुई है। किन ने अपना परिचय एवं समय कुछ भी नहीं दिया है।

मिश्र-बन्धु-विनाद के पृ० ८९३ में गुगाविलास के रचियता जोधपुर के ठाकुर केसरीसिंह के श्राश्रित सागरदान चारण (सं० १८७३) का उल्लेख है पर वे संभवतः भिन्न हैं।

(८९) सुखदेवादि (९२)—१७ वीं शताब्दी के सुप्रसिद्ध विद्वान् कवीन्द्रा-चार्य ने काशी और प्रयाग का कर छुड़वाया था—इस कार्य की प्रशंसा में तत्कालीन काशीनिवासी कवियों ने कुछ पद्य बनाये जिनका संप्रहमन्थ कवीन्द्रचंद्रिका है। इसमें तत्कालीन प्रसिद्धाप्रसिद्ध ३० कवियों की कविताएं है जिनमें दो स्त्री कवियित्रयां भी हैं।

मिश्रबन्धु-विनोद के पृष्ठ ४०६ में सुप्रसिद्धि किन सुखदेन मिश्र का परिचय देते हुए इनके काशी में एक सन्यासी से तंत्र एवं साहित्य पढ़ने का उल्लेख हैं। संभव हैं वे सन्यासी कवीन्द्राचार्य ही हो। कवीन्द्रचन्द्रिका में जिस सुखदेन किन के पद्य उपलब्ध हैं विशेष संभव ने वृतिविचार रसार्णव आदि प्रन्थों के रचिता आचार्य सुखदेन मिश्र ही हैं।

- (९०) सुबुद्धि (३) श्रापकी रचित श्रारंभ नाममाला उपलब्ध है, मिश्र-बन्धु-विनोद के पृ० ४६० में सुबुद्धि का सं० १७१२ से पूर्व होने का निर्देश है पर वहाँ उनके प्रन्थ का नाम नहीं लिखा गया। पता नहीं उपर्युक्त सुबुद्धि आरंभ नाममाला के कत्ती ही हैं या उनसे भित्र श्रन्थ कोइ कवि हैं।
- (९१) स्रतिमश्र (१०)—आप प्रसिद्ध टीकाकार एवं सुकिव थे। ये आगरे के निवासी कत्रोजिया ब्राह्मण सिहमनिमिश्र के पुत्र थे। मिश्र-बन्धु-विनोद पृ० ५५३ मे इनके टीकाप्रन्थों को प्रशंसा करते हुए निम्नोक्त प्रन्थों का निर्देश किया है।
  - (१) श्रलंकारमाला सं० १७६६
  - (२) बिहारी सतसई की अमरचन्द्रिका टीका सं० १७९४
  - (३) कविशिया टीका
  - (४) नखशिख
  - (५) रसिकप्रिया का तिलक
  - (६) रससरस
  - (७) प्रबोधचंद्रोदय नाटक
  - (८) भक्तिविनोद
  - (९) रामचरित्र

- (१०) कृष्णचरित्र
- ( ११ %) रसमाहकचंद्रिका ( रसिकिशया की टीका )
- (१२) रसरत्नमाला
- (१३) सरसरस सं० १७९१-९४
- (१४) भक्तविनोद
- (१५) जोरावरप्रकाश
- (१६) वैताल पंचिवसित (महाराजा जैसिह सवाई की श्राह्मा से रचित)
- (१७) काव्यसिद्धा ा सं०१७९८
- (१८) रसरत्नाकरमाला

इनमें से अमरचंद्रिका की रचना महाराजा अमरसिह जोधपुर के नाम से हुई लिखना गलत है वास्तव में व अमरसिह ओसवाल जैन थे। जारावरप्रकाश रिसक प्रिया की टीका का ही नाम है जो कि बीकानेर के महाराजा जोरावरसिहजी के लिये सं० १८०० में बनाई गई थी। रसरक्षाकरमाला संभवत. रसरक्षमाला ही होगी। रसरक्ष की रचना सं० १७६८ वैसाख रिववार को हुई थी और उसकी टीका कि व खं मेड़ता के ऋषभगोत्रीय ओसवाल सुलतानमल के लिये सं० १८०० शावण में की थी। रसप्राहकचंद्रिका की रचना सं० १७९१ वैसाख सुदी ८ को जहाँनाबाद के नशक (क?) हा खांन के लिये की गई थी। रस मरम और सरसरस दोनो प्रन्थ एक ही हैं। इसकी रचना सं० १७९० के वैसाख सुदी ६ को आगरे में किव-मंडली के कथन से हुई थी। खोज रिपोर्ट व मेनारियाजी के विवरणी भाग १ में इसके रचिता का नाम राय शिवदास लिखा है। भक्तविनोद और भक्तिवनोद दोनो प्रन्थ एक ही हैं।

सन् १९३२-३३ की खोज से प्राप्त आपके रचित शृंगारसार (सं० १७८५ अषाद सु०) से आपके कई अप्राप्य प्रन्थों का पता चलता है। उनमें से छन्दसार का विवरण प्रस्तुत पन्थ में दिया गया है। शृंगाररस में उल्लेख होने के कारण इसका रचना काल सं० १७८५ से पूर्व निश्चित होता है। आपके अन्य अप्राप्त प्रन्थ श्रीनाथ-विलास, भक्तमाला, कामधंनुकवित्त, कविसिद्धान्त का अन्वेषण होना परमावश्यक है। अनूप संस्कृत लाइहेरी में इनके अतिरिक्त रासलीला या दानलीला नामक प्रन्थ की प्रांत प्राप्त है। गत वर्ष सरस्वती में सूरतिमश्च नामक एक सुन्दर लेख भी प्रकाशित हुआ देखने में आया था। ओकाजी ने जोधपुर के इतिहास में इन्हें महाराजा जमवन्त-सिहजी का विद्यागुरु खोज विवरण के अनुसार बतलाया है यह संभव नहीं है।

- (९२) सूरदत्त (३०)—शेखावाटी-श्रमस्सर के कछवाहा शेखावत राय मनोहर के पुत्र पृथ्वीचन्द्र के पुत्र कृष्णचन्द्र के कहने से इन्होंने सं० १७१२ के फागुन सुदी ५ को 'रसिकहुलास' प्रन्थ बनाया। आप काशी के निवासी थे।
- (९३) हरिदास (९२)-इन्होंने श्रमर बत्तीसी में जोधपुर के राठौड़ श्रमरसिंह के वीरतापूर्वक सलाबतखां को मारने का वर्णन किया है। रचना घटना के सम-कालीन रचित (१०१ श्रासोज सुदी १५) होने से इसका ऐतिहासिक दृष्टि से भी महत्त्व है। इसे मैंने श्रन्य एक राजस्थानी वात के साथ भारतीय विद्या वर्ष २ श्रंक १ में प्रकाशित कर दिया है।
- (९४) हरिवल्लभ-(६९) इनके प्रबोधचंद्रोदय नाटक का विवरण इस प्रन्थ में दिया गया है। मिश्र-बन्धु-विनोदे भग्ग १ ए० ४१८ में इनकी भगवद्गीता भाषानुवाद की प्रशंमा करते हुए इसका रचनाकाल सं० १७०१ बतलाया है। इसकी प्रति अनूप संस्कृत लाइवेरी में भी है। आपका संगीतविषयक संगीतदर्भण नामक प्रन्थ भी उपलब्ध है। इसके अतिरिक्त किशारजु के लिये रिचत भागवत् भाषानुवाद (पत्र ४८२) नामक बहत्त्प्रन्थ की प्रतियें चुरु के सुराना लाइवेरी और मंडारकर ओरियन्टल रिसर्च इनसटीट्यूट पूना में उपलब्ध है।
- (९५) हरिवंश (३२) य छजमल के पुत्र मसनंद के पुत्र थे। इन्होने रसिकमंजरी भाषा प्रन्थ बनाया। मिश्र-बन्धु-विनाद के पृ० ४६४ में हरिवंश भट्ट बिल ब्रामी का उल्लेख है वे इन हरिवंश में भिन्न प्रतीत होते हैं।
- (९६) हृद्यराम (२७) किन ने अपने वंश का परिचय देतं हुए लिखा है कि गौड़ ब्राह्मण यजुर्नेद माध्यंदिनी शाखा के छरोड़ा निवासी विष्णुदत्त के पुत्र नारायण के पुत्र दामोदर बड़े निद्वान थे। जिन्होंने हरिवंदन, कमेनिपाक (निदान के साथ) और चिकित्सासार प्रनथ बनाये। ये बेरम के पुत्र के पास रहे थे एवं युडावस्था होने पर काशीनिवास कर लिया था। इनके पुत्र रामकृष्ण ने जौनपूर मे निवास कर बहुत से ब्राह्मणों को विद्यादान दिया। आसफखां के अनुज एतकादखां ने इन्हे गुणी जान कर सम्मानित किया। रामकृष्ण के तीन पुत्र थे ,१) तुलसीराम (२) माधवराम और (३) गंगाराम। इनमे से माधवराम बहुत समय तक शाह सुजा की सेवा मे रहे थे। इनके पुत्र हृद्यराम हुए जो उद्धव के पुत्र प्रयाग दीवित के दोहित्र थे। इन्होने मं० १७३१ के वैसाख सुदी ५ को भानुदत्त की रसमंजरी के आधार से रसरत्नाकर प्रनथ बनाया। दामोदर के उपर्युक्त प्रनथत्रय अन्वेष्णीय हैं।

## [ १६५ ]

- (९७) हीरचंद्र (६३)—इन्होंने सं० १६९१ में मांडली नगर में रागमाला बनाइ।
- (९८) हेम (विजय) (१०४-१११) ये तपागच्छीय नेमविजय के शिष्य थे। इन्होने सं० १८६६ कातिसुदी १५ को जोधपुर गजल और भावनगर गजल बनाई।
- (९९) हेमसागर (९) श्रापने श्रंचलगच्छीय कस्याणसागर सूरि के समय (ं०१७०६ भादवा वदी ९ को) सूरत के निकटवर्ती हंसपुर में शाह कुश्रा के लिये छंद मालिका प्रनथ बनाया।
- (१००) क्षमाकस्याण (७१)—आप खरतरगन्छीय वाचक अमृत धर्म के शिष्य थे। आप अपने समय के प्रतिष्ठा प्राप्त मैद्धान्तिक विद्वान् थे। जैन धर्म सम्बन्धी पचासो स्तवनादि और पचीसो प्रन्थ आपके उपलब्ध हैं। यहाँ केवल उल्लेखनीय कृतियो की ही मूर्चा दी जाती है:—
  - (१) भृधातुष्टुत्ति, सं० १८२९ चैत वदी १. राजनगर ।
  - (२) गोनमीय काव्यवृत्ति, सं०१८२९, राजनगर मे प्रारम्भ सं०१८५२ श्रावण सु०११ जैंसलमेर मे पूर्ण।
  - (३) म्बरतरगच्छ पट्टावलि, सं० १८३० फागुन सुदी ९, जीर्र्णगढ़ ।
  - (४) त्रात्मप्रबोध, मं० १८३३ काति सुदी ५. मिनराबन्दर ।
  - ( ५ ) चौमासी ज्याख्यान, संद १८३५ सावन सुदी ५, पाटोधी ।
  - (६) श्रावक-विधि-प्रकाश, सं० १८३८ जैसलमेर ।
  - (७) यशोधर-चरित्र, स० १८३९ मावण् सुदी ५ जैसलमेर ।
  - (८) थावना चौपाई, सं० १८४७ विजयदशमी, महिमापुर ।
  - (९) सूक्त रत्नावली वृत्ति, सं १८४७।
  - (१०) जीव-विचार-वृत्ति, सं० १८५० सावगा सुदी ७, बीकानेर ।
  - (११) प्रश्नोत्तर सार्धशतक ( संस्कृत ), सं० १८५१ जेठ वदी ५, जैसलमेर ।
  - (१२) प्रश्नोत्तर सार्घशतक भाषा, सं० १८४३ वैसाख वदी १२ बुध, बीकानर ।
  - (१३) श्रंबडचिरित्र, सं० १८५४ श्रमाद सुदी ३ पालीताणा, श्रार्था खुस्याल श्री के लिये रचिता।
  - (१४) तर्कसंग्रह फिक्का, सं० १८५४ ।
  - (१५) चैत्यवंदन चौबीसी, सं० १८५६ जेठ सुदी १३ नागपुर ।
  - (१६) विज्ञानचंद्रिका, सं० १८५९ जैसलमेर ।

### [ १६६ ]

- (१७) श्रष्टान्हिका च्याख्यान, सं० १८६० जैसलमेर
- (१८) श्रद्मयतृतिया व्याख्यान।
- (१९) होलिका व्याख्यान ।
- (२०) मेरुत्रयोदशी व्याख्यान।
- (२१) श्रीपालचरित्र-पृत्ति, सं० १८६९ विजयदशमी बीकानेर ।
- (२२) समरादित्य-चरित्र, सं० १८७३।
- (२३) चतुर्विं शति चैत्यवंदन।
- (२४) प्रतिक्रमण्हेतवः।
- (२५) साधुप्रतिक्रमण् विधि, बालुचर ।

मिश्रबन्धु-विनोद के पृ० ८३२ में इनकी चार कृतियों का उल्लेख है।

- (१०१) त्रिलोकचन्द्र (११८)—ये जोशी ब्राह्मण एवं ज्योतिर्धा थे । लालचन्द श्वेताम्बर यति के लिये इन्होंने केशवी भाषा टीका बनाई ।
- (१०२) ज्ञानसार (१२-१०८)—आप खरतरगच्छीय रह्मराजगिए के जिष्य एवं मस्त योगी एवं राज्य-मान्य विद्वान् थे। किव होने के साथ-साथ ये सफल आलो-चक भी थे। आपके सम्बन्ध में हमारा श्रीमद ज्ञानसार और उनका साहित्य शीर्षक लेख हिन्दुस्तानी वर्ष ९ अंक २ में प्रकाशित हो चुका है। विस्तार से जानने के लिये उक्त लेख देखना चाहिये। यहाँ केवल आपके हिन्दी प्रन्थों की ही सूची दी जा रही है।
- (१) पूर्वेदश वर्णन (२) कामोद्दीपन सं० १८५६ वै० सु० ३ जयपुर के महाराजा प्रतापिसहजी की प्रशंसा में ग्वित (३) माला पिंगल सं० १८७६ फा० व० ९ (४) चन्द्र चौपाई समालोचना दोहा (५) प्रम्ताविक ऋष्टातरी (६) निहाल वावनी सं० १८८१ मि० व० १३ (७) भावछत्तीसी सं० १८६५ काति सु० १ ऋष्णगढ़ (८) चारित्र छत्तीसी (९) ऋत्मप्रबोध छत्तीसी (१०) मितप्रबोध छत्तीसी (११) वहुत्तरी श्रादि के पद है।

## परिशिष्ट नं० २

### [ अज्ञात-कर्तृक ग्रन्थ-सूर्चा ]

१ अतिसारनिदान ३८}

२ से ५ इंद्रजाल १२६. १२६. १२७. १२८

६ इन्दोरगजल १००

७ कोर्त्तिलता टीका १३५

८ कुतबदीन वात ७२

९ गजशास्त्र ४२

६० जोधपुरगजल १०५

११ जम्बूकथा ७४

१२ तुरकी शुकनावली ११९

१३, १४ नर्खाशख २४, २४

१५ निजापाय ४४

१६ प्रबोधचंद्राद्य ७०

१७ पालीगजल १०७

१८ पासा कंवली १२०

१९ पाहन परीचा ५५

२० बहिली मारी वात ७८

२१ बारह भुवन विचार १२०

२२ बीरवल पातमाह का बात ८६

२३ मनाहरमंजरी २६

२४ माधवनिदान भाषा ४७

२५ मालकागिगों कल्प उउ

२६ मनोसत ८०

२७ माजदीन महताब की वात ८२

२८ मंगलोरगजल १११

२९ रमल प्रश्न १२८

३० रमल शक्तन विचार १२२

३१ से २५ रागमाला ६४. ६४. ६५.

६५. ६६

३६ राधामिलन ८२

३७ मपावर्ता ८३

३८ लैलामजनूं री बात ८५

३५ शिखनख टीका १४०

४० शीव्रवोध साषा १२३

४१ श्रीपालराम ८८

४२ से ४४ म्बरोदय १३१, १३१, १३२

V4

🕠 विचार १३३

४६ सांडरा छंद ११४

४७ हरित्रकाश ५४

४८ हिय हुलास ६८ |

१. † इनमें से नं० १, १०, १३ — १६, १८, १९, २२, २४, ३३, ४५, ४६ की प्रतियें तुटित होने से रचियता का नाम विदित नहीं हुआ। किसी सजन को पूर्ण प्रति प्राप्त हो तो सूचित करे। नं० २३ के रचियता मनोहर, नं० २१ का रचियता सार संभव है।

## परिशिष्ट नं० ३

[ पूर्वज्ञात प्रन्थकार ]

| 1                                    |                                        |
|--------------------------------------|----------------------------------------|
| (मिभवन्धुविनोद में जिनका निर्देश है) | १९ सूरतमिश्र                           |
| १. श्रानंदराम                        | २० हरिवहुभ                             |
| २. उद्यराज                           | २१ चमाकल्याग                           |
| ३. <b>कुंवर कु</b> शल                | (जिनका उद्घेख संदिग्ध हं )             |
| ४. खुसरा                             | कृष्णानंद                              |
| ५. चेतनविजय                          | खतल                                    |
| ६. जटम्ल                             | गुलाबसिह                               |
| ७. जनार्दन भट्ट                      | सागर                                   |
| ८. तत्वकुमार                         | सुबुद्धि                               |
| ९. दूलह                              | हरिवश                                  |
| १० भीखजन                             | (मेनारियाजी के खोज ग्रन्थ भाग १ में)   |
| ११ भूप                               |                                        |
| १२ मालदेव                            | गरोश                                   |
| १३ मेघराज                            | जान                                    |
| १४ रामचंद्र                          | [ पूर्वज्ञात ग्रन्थ ]                  |
| १५ लालचंद                            | (मिश्रबन्धुविनोद् में जिनका उल्लेख है) |
| १६ लालदास                            | १. ख्वालक वार्रा (खुसरा)               |
| १७ स्त्ररूपदास                       | २. चंपृ समुद्र ( भूप )                 |
| १८ सुखदेव                            | ३. लखपतजसिम्धु ( कुंबर कुशल )          |
|                                      | ,                                      |

## परिशिष्ट नं० ४

## [अपूर्णप्राप्त प्रन्थ]

| १ ऋतिसारनिदान ३८ (श्रंत त्रुटित)        | १० वीरबल पातसाह की बात ८६ (त्रादि                                               |
|-----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| २ कृष्णचरित १९ ( श्रंत त्रुंटित )       | त्रात त्राटत)                                                                   |
| ३ जोधपुरगजल १०५ ( ं,, )                 | ११ मूत्र परीत्ता ३९ (अन्त ब्रुटित)                                              |
| ४ दुर्गोसह श्रृंगार २२ ( ऋादि त्रुटित ) | १२ मोधवनिदान भाषा ४७(,, ,, )<br>१३ रसविलास २९ (आदि ,, )                         |
| ५ दृलहविनाद २३ (श्रन्त त्रुटित)         | १४ रागमाला ६५ ( अन्त . )                                                        |
| ६ नखशिख २४ ( ,, ,, )                    | १५ खरोदयविचार १३३ ( ,, ,, )                                                     |
| ७ प्रबोधचंद्रोदय ७० ( ,, , ,, )         | १६ साहित्यमहोद्धि ३६ (अन्ये खंड अप्राप्त)                                       |
| ८ पासा केवली १२० (त्र्यादि ,, )         | १७ सांडेरा छंद ११४ ( श्रन्त० त्रुटित )<br>१८ संगीतम।लिका ६७ ( श्रादि     ,    ) |
| ९ पाहनपरीचा ५५ ( श्रन्त 🕠 )             | १९ हनुमान नाटक ७० ( श्रम्त ,, ) %                                               |

क्ष इनकी कही पूर्ण प्रति प्राप्त हो तो सूचित करने का अनुरोध है।

[ १६९ ]

# शुद्धाशुद्धि-पत्रक

| as. | पंक्ति | भशुद्ध                                  | शुद्ध       | As .       | पंक्ति | <b>अ</b> शुद्ध | য়ুৰ                     |
|-----|--------|-----------------------------------------|-------------|------------|--------|----------------|--------------------------|
| २   | 8      | धन                                      | घन          | ६२         | २०     | (९)            | (१०)                     |
| 8   | १६     |                                         | खुसरो       | ६२         | ३१     | (१ <b>०</b> )  | (२)                      |
| ų   | १३     | स्थांम                                  | स्याम       | ६३         | 88     | (२)            | <b>(</b> 3)              |
| १०  | २      | छद्मालिक                                | । छंदमालिका | ६४         | 8      | <b>(</b> ३)    | (8)                      |
| १०  | 8      | छती                                     | पन्नी       | ६४         | 8      | वि०            | लि०                      |
| १०  | 4      | सं० १७०७                                | १७८७        | ६४         | ३०     | <b>9</b> 00,   | कुच                      |
| १४  | ٤      | पद्म                                    | पदा         | ६५         | २८     | लाबी           | लांबी                    |
| १९  | १४     | कान्य                                   | काव्य       | ६६         | 8      | (v)            | (८)                      |
| २०  | Ę      | चतुर्भुदास                              | चतुरदास     | ६६         | १५     | (८)0           | (९)९                     |
| २१  | ц      |                                         |             | ६६         | २      | रघ्र०          | रंघ९                     |
| २२  | ११     | Sign Sign Sign Sign Sign Sign Sign Sign | रै          | ६६         | २६     | चद्रंमा७       | चंद्रमा१                 |
| २४  | ३०     | किथौँ                                   | किधो        | ६७         | १५     | (१०)           | (88)                     |
| ३०  | 9      | कपि                                     | कवि         | ६८         | Ę      | (११)           | (१२)                     |
| ३४  | २२     | श्रीमन्न                                | श्रीमन      | SO         | २्७    | दु दिभिरिमृश   | मदंग दु <b>दभिमृदं</b> ग |
| ३४  | २६     | <b>∵</b> ७                              | २८          | <b>ড</b> ই | (y     | (८)            | <b>(</b> ₹)              |
| ३८  | 8      | <b>(</b> 1)                             | (ঘ)         | ७३         | २३     | र्धार          | धरि                      |
| ४५  | २५     | प्रंच                                   | व्रंथ       | હ્ય        | २३     | इंहला          | छहला                     |
| 80  | १७     | নিশ্ব                                   | निश्चे      | ७६         | १०     | (٩)            | (८)                      |
| 86  | 86     | संतरे                                   | सत्रं       | ৩৩         | १४     | बह्गी          | वहरी                     |
| 85  | २२     | पर्दा                                   | पढ़ा        | ८३         | १६     | रू             | सार                      |
| ୪९  | २      | संस्था                                  | संख्या      | 68         | २२     | दीन            | द्त                      |
| ५०  | 8      | १७६२                                    | १७९२        | 68         | २७     | पर्वान         | परवान                    |
| ५७  | २७     | (२)                                     | (৭)         | 64         | २३     | नर्भा          | नमी                      |
| ५७  | ३१     | सुमिन                                   | सुमिरन      | 64         | २५     | धरि            | घरि                      |
| 46  | २७     | प्रग्भी                                 | प्रग्मी     | 6          | १६     | सृरदासात       | मृग्दासत                 |
| ५९  | १७     | नाना                                    | नाना        | 66         | 8      | श्रीमाल        | श्रीपाल                  |
| ६१  | 9      | श्रक                                    | श्रमेक      | 66         | २०     | पडतं           | पंडत                     |

| A.a.      | पंक्ति | भग्रद      | গুৰ                   | Æ    | पंकि | अशुद्ध           | যু <b>ৰ</b>       |
|-----------|--------|------------|-----------------------|------|------|------------------|-------------------|
| <b>د۹</b> | २४     | सुग नीति   | सुगनीति               | १०८  | ų    | ज्ञानसागर        | इानसा             |
| ९१        | १४     | पतिना      | यतिना                 | १०८  | G    | कोई              | केई               |
| ९१        | २४     | सरवतसिध    | सखतसिघा               | २०८  | १६   | रहित             | रहिस              |
| ९१        | १५     | चरित्र     | चारित्र               | १०९  | ३    | शाद्             | शारद              |
| ९३        | 8      | कवीद्र     | कर्वान्द्र            | १०९  | १७   | भेर              | मेरे              |
| ९३        | २१     | शुभ        | શુમં                  | ११०  | 6    | बंगाल            | बंगाला            |
| ९४        | २०     | आग         | স্থাত                 | ११०  | १३   | बहनी             | बहती              |
| ९५        | १८     | बट         | षट्                   | ११०  | १९   | जनन्नाथ          | जगन्नाथ           |
| ९७        | •      | प्रथ मे    | प्रथमै                | ११०  | २२   | मा               | नां               |
| ९७        | v      | प्रगदीया   | प्रगटाया              | ११०  | २६   | <b>ऋारवं</b> नाथ | पाश्वेनाथ         |
| 96        | १४     | पजा        | पढ़जा                 | १८१  | 8    | विजैजन्द्र       | विजैजिनेन्द्र     |
| ९७        | १५     | द्वापुर    | द्वापर                | १११  | 88   | गुजारयं          | गुजरयं            |
| ९७        | २०     | ञ्चलिक     | श्रलिफ                | ११२  | 8    | सैहरह            | सैरह              |
| 80        | ч      | (९)        | (८)                   | ११२  | ς    | र्आ              | श्री              |
| 96        | Q.     | सिठाय      | सिठायच                | ११२  | २७   | शिश्य            | शिष्य             |
| 96        | 6      | र्भाल      | काल                   | ११३  | १२   | शन्त             | शान्त             |
| 86        | S      | इजरत       | हजरत                  | ११५  | 8    | भमै              | भर्षे             |
| 96        | १५     | सवत        | संवत                  | ११५  | 2    | कहत              | कहत है            |
| ९८        | १८     | पत्र       | यत्र                  | १६५  | १०   | प्रणामुं         | प्र <b>ग्</b> मुं |
| 96        | २३     | भनाय       | मनाय                  | ११५  | २१   | परएयां           | वरएयां            |
| १०३       | १७     | वाखी       | वारसी                 | ११६  | 9    | तंद्रसह          | तंसठह             |
| १०३       | २९     | महिपल      | महियल                 | ११७  | २    | इन्द्रगाल        | इन्द्रजाल         |
| १०४       | v      | नानविजय    | मानवि जय              | ११७  | १५   | चित्र            | चित्त             |
| १०५       | २७     | प्रहढ्बोधी | <b>टढ्</b> प्रतिबोर्ध | 1११७ | १९   | सरम              | सरस               |
| १०६       | १२     | धर्गा      | घर्णा                 |      | १६   |                  | लि॰               |
| १०६       | १२     | गुम-पढ़ें  | गुण, पढ़ै             | ११८  | २१   | नायव             | नायक              |
| १०७       | २१     | गरुघ       | गच्छ                  |      |      | -                | समुद्र            |
| १०७       | २३     | घर्गी      | धर्गा                 | ११८  | २४   | लच्मन            | लच्छ, <b>न</b>    |

| <b>L</b> a  | पंक्ति | <b>अ</b> शुद् | য়ুৰ        | As  | पंक्ति   | ৸গ্রুৱ              | गुद              |
|-------------|--------|---------------|-------------|-----|----------|---------------------|------------------|
| 986         | 26     | पुहुष         | पुरुष       | १३५ | ٩        | कीत्तिसिह           | कीर्त्तिसिह      |
| 999         | 8      | श्रदि         | आदि         | १३५ | १७       | विखितं              | लिखिनं           |
| ११९         | १६     | शास्त्र       | হাান্ত      | १३६ | 8        | पाइचेसे <b>बितं</b> | पारवसिवतं        |
| ११९         | २०     | जोतिसार       | जातिपसार    | १३७ | 8        | ग्र न्थस्य          | मन्थस्य          |
| १२०         | ø      | श्राभय        | अभय         | १३७ | 88       | वर्त्ति             | वृत्ति           |
| १२०         | १२     | जार्णी        | जार्गै      | १३७ | २३       | प्रि <b>पायाः</b>   | <b>त्रियायाः</b> |
| १२१         | २      | क्रोन्नी      | क्रोधी      | १३८ | १२       | ह्रेन               | ह्वेन            |
| १२२         | २८     | चरित्र        | चारित्र     | १३८ | २०       | श्री                | श्री             |
| १२२         | ३२     | श्रचित        | श्रचित      | १३८ | २०       | रवत्                | रभवत्            |
| १२३         | Ę      | समाप्तम       | समाप्तम्    | १३८ | २७       | वैभः                | वैभवाः           |
| १२३         | २४     | इति           | ईति         | १३८ | २९       | मजानानां            | <b>म</b> जनोनां  |
| <b>१</b> २४ | 9      | पडित          | पंडित       | १३८ | ३१       | चित्र               | चित्त            |
| १२४         | 88     | (वेंग्ग)      | (वैंग्ग्रं) | १३८ | ३३       | तान्छिस्य           | तिन्छच्य         |
| १२५         | 6      | सूरिजी        | सूरज        | १३९ | Ę        | ज्ञानप्रमाद्दा      | ज्ञानप्रमोदो     |
| १२५         | २०     | भरवी          | भारवी       | १३९ | 6        | तस्त्पक्त           | तस्यक्त          |
| १२७         | २्२    | पुरन          | पुरान       | १३९ | १५       | सौम्पः              | सौम्यः           |
| १३०         | 8      | दाह           | दादृ        | १३९ | १७       | <b>शि</b> चे        | शिष्यै           |
| १३०         | २१     | हलहल          | हलाहल       | १३९ | २५       | यावर्तिष्टति        | यावतिष्टति       |
| १३०         | 24     | राज           | काज         | १३९ | 38       | द्रशे               | द्रचे            |
| १३३         | 20     | विद्यावत      | विद्यावंत   | १३९ | ३३       | <b>र</b> ष्टि       | र्वाष्ट          |
| १३३         | २२     | (२९)          | (२८)        | १३९ | ३४       | शास्त्रं            | হান্ত            |
| १३४         | १      | सिराघो        | सिराधा      | १४० | <b>ર</b> | साइल                | साइज             |
| १३५         | Ę      | मिभुवन        | त्रिभुवन    | 880 | १२       | तिभजंपिरा           | तिमजंपिगा        |

## महत्वपूर्ण साहित्य

राजस्थान मे हिन्दी के हस्तिलिखित गुन्थों की खोज भाग-१

मेवाड़ के सरस्वती-भगडार में स्थित १७५ महत्वपूर्ण हस्तिलिखित प्रन्थों की २०१ प्रतियों के विवरण इसमें दिये गये हैं। इस प्रन्थ से प्रसिद्ध साहित्यकारों के २६ नवीन प्रन्थों, ४४ नवीन प्रन्थकारों तथा उनके ५० प्रन्थों की खोज हुई है। डॉ० हीरानन्द शास्त्री, डॉ० रयामसुन्दरदास, डॉ० रामकुमार वर्मा, पं० श्रमरनाथ मा, डॉ० गौरीशंकर हीराचन्द श्रोमा, पं० चितिमोहन मेन, दी० व० हरविलास शारदा, विश्वेश्वरनाथ रेड श्रादि द्वारा प्रशंसित।

लेखक--श्रीयुत पं० मोतीलाल मेनारिया एम० ए०। ४+६+४+२०+ १८२ पृष्ठ । मूल्य तीन रूपया ।

#### मेवाड की कहावतें माग-१

राजस्थानी कहावत-माला की यह पहली पुम्नक है। इसमें १०३९ राजम्थानी कहाबत सम्पादित की गई है। भूमिका-लेखक डॉ० वासुदेवदारण अथवाल एम० ए०।

सम्पादक-श्रीयुत पं० लक्ष्मीलाल जोशी एम० ए०, एल-एल० बी०। १०+ १६+२००+८ पृष्ठ । मूल्य दो रूपया।

#### मवाड-परिचय-

मेवाड के भृगोल, इतिहास, शासन-पद्धति, संस्कृति, भाषा, साहित्य तथा मेवाड़ की प्रगति के लिये किये गये विविध प्रयत्न श्रीर मेवाड़ के रमणीय एवं दर्शनीय स्थानों की जानकारी के लिये यह पुस्तक परम उपयोगी है।

लेखक—श्रीयुत विपिन विहारी वाजपयी, एम. ए., सा० र०। ६ + ६८ पृष्ट मृस्य स्राठ स्राना।

#### शोध-पत्रि हा

- १-- अपने विषय के मान्य विद्वानों के सम्पादन में प्रकाशित होती है।
- २-- शोध-पत्रिका को भारतवर्ष के कई प्रमुख शोध-कर्ताष्ट्री का सहयोग प्राप्त है।
- ३-- शोध-पत्रिका का प्रत्येक निबन्ध एक शोधपुर्ग पुस्तक का महत्व रखता है।
- ४- प्रत्येक संस्था, विद्यालय, वाचनालय, पुस्तकालय और घर में स्थान पाने योग्य है।
- ५-वार्षिक मूल्य छः रुपये। एक छंक का डेढ़ रुपया।

#### पृथ्वीराज रासी का प्रामाणिक सस्कारण

- १—विस्तृत खोजपूर्ण भूमिका, शब्दार्थ, पद्मार्थ श्रौर श्रावश्यक मानचित्रो सहित प्रकाशित होगा ।
- २--२२ + २९।८ श्राकार के लगभग २५०० पृष्ठों में खरहश: प्रकाशित होगा।
- ३—सम्पूर्ण रासी का मृल्य ४०) ६० होगा; किन्तु ५) ६० श्रियम भेज कर पाहकश्रेणी मे श्रिपना नाम लिखवा लेने से ३०) ६० मे मिल जायगी।
- ४-डाक अथवा रेल्व्यय प्राहको के जिम्मे होगा।
- ५-सम्पादक-श्रीयुत कविराव मोहनसिंह, प्रसिद्ध रासी-तत्वज्ञ ।
- ६-विशेष ज्ञातव्य के लिये शप्त कीजिय-रासो-विज्ञप्ति।

प्राचीन साहित्य शोध-संस्थान वद्यपुर विद्यापीठ, वदयपुर [राजपूनाना]